# GOVERNMENT OF INDIA ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 14802

CALL No. 737. 470954/Ban/Va

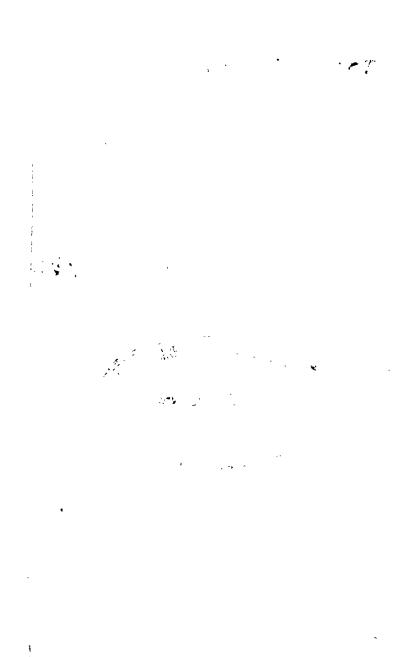



, :

•

#### देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाळा-



रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा

## प्राचीन मुद्रा

( श्रीयुक्त राखालदास वंद्योपाध्याय की बँगला पुस्तक का अनुवाद )

अनुवादक रामचंद्र वम्मा

काशी नागरीप्रचारिग्री सभा द्वारा प्रकाशित

प्रथम संस्करण



# LIBRARY, NEW DELHI.

Ace No 14802

Dec 7.8.61

Car No 737.4709541Ba

Printed by G. K. Gurjar at Shri Lakshmi Narayan Press, Benares City.

ß

Published by Hony. Secretary Nagri Pracharini Sabha, Kashi.

## ुलेखक की भूमिका

बिपिवह पेतिहासिक घटनाओं की तरह पाचीन सिक्के भी जुप्त हित-हास का रहार करने का एक साधन हैं। ययिप सिकों का प्रमाण पत्यच होता है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उन विकों के द्वारा केवल वस राजा के अस्तित्व के अतिरिक्त, जिसके नाम से वे मुदाङ्कित होते हैं, और भी कुछ प्रमाणित होता हो। जिन देशों में प्राचीन काल का लिपि-बह हितहास होता है, उन देशों में प्राचीन सिकों का लुप्त इतिहास के पुनु-हहार के क्पादानस्वरूप कुछ श्रधिक मृत्य श्रथवा महत्व नहीं होता। परंतु जिन देशों में प्राचीन काल का लिखा हुआ इतिहास नहीं मिलता, उन देशों में जनपवाद, विदेशी यात्रियों के भ्रमण-छतान्तों, प्राचीन शिलालेकों भीर ताम्रलेकों तथा साहित्य के श्राधार पर ही लुप्त इतिहास का उहार करना पड़ता है। ऐसे देशों के प्राचीन सिक्के इतिहास तैयार करने का एक प्रधान उपकरण होते हैं। इसी जिये जो लोग भारत की ऐतिहासिक बातों का श्रनु-संधान करना चाहते हैं, उनके लिये यहाँ के प्राचीन कि के भी बहुत ही भाव-रषक श्रीर काम के हैं।

भारतवर्ष की देशी भाषाश्रों में मुदातत्व (Nuimismatics) के संबंध में मौलिक गवेषणा और विचारपूर्ण प्रबंध प्रायः नहीं लिखे जाते । भारतीय पुरातत्त्र के ज्ञाताश्रों में से जो लीग मुदातत्त्र के संबंध में भाली-बना करते हैं, वे लीग साधारणतः श्रॅगदेजी भाषा में ही अपना मत प्रकट श्रवार नहीं हुआ। भारत के प्राचीन इतिहास, भूगो ह, प्राचीन-लिपित का सादि पुरातत्व की भित्र भित्र शासाओं के संबंध में निज्ञासु छात्रों के किसे हुए ग्रेंगरेजी भाषा में बहुत से उपयोगी ग्रंथ हैं। परंतु मुदातत्व के संबंध में प्रस्तुत पुत्तक के दंग के ग्रन्थ बहुत ही कम हैं। इसी श्रभाव को दूर करने के लिये कैम्ब्रिज के श्रद्ध्यापक रैटसन ने "भारतीय मुदा" नामक एक छोटा ग्रन्थ तैयार किया था। परंतु श्रद्ध्यापक रैटसन का वह ग्रन्थ, (स्वर्गीय) स्मिय (V. A. Smith) के "प्राचीन भारत का इतिहास" अथवा स्वर्गीय श्रद्ध्यापक बुहज़र (G. Buhler) के "भारतीय प्राचीन जिपितत्त्व" नामक ग्रन्थ की तरह सरक श्रथवा विशद नहीं है। श्रद्ध्यापक रैपसन का ग्रन्थ तत्वानुसंदान करनेवाजों को मुदातत्त्व की सीमा नक ही पहुँचा देता है। वह मुदातत्त्व संबंधी ग्रन्थों श्रथवा ग्रवन्थों की सूची (Bibliography) मात्र है। नथापि भारतीय मुदातत्त्व के संबंध में किसी दूसरे ग्रन्थ के म होने के कारण भारतवर्ष का ऐतिहासिक तत्व जाननेवालों के लिये वही श्रमृष्य है।

प्रवीण ऐतिहानिक परम श्रद्धास्पद श्रीयुक्त श्रद्धयकुमार मेत्रेय महाश्य ने कई वर्ष पहले मुक्तसे एक ऐसा प्रन्थ लिखने का श्रानुरोय किया था, जिसका श्रवलम्बन करते हुए नए इतिहास-प्रेमी लोग मुदानत्व के दुर्गम देव में प्रवेश कर सकें। परंतु श्रानेक कारणों से मैं मैत्रेय महाशय की श्राज्ञा का पालन नहीं कर सका था। इस प्रन्थ में ऐतिहासिक युग के श्रारंभ से खेकर हत्तराष्थ श्रीर दिख्णापथ में मुसलमानों के विजय-काल तक के पुराने सिकों का वैद्यानिक श्रीर क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। दूसरे भाग में भारतवर्ष के मुसलमानों के राजस्य काल के सिकों का विवरण होने की इच्छा है।

#### [ ३ ]

मुसलवानों की विजय के पहले के दूसरे साधनों के खमाव में सुम इतिहास के ध्दार के जिये पूराने लिकके जितने श्रावश्यक साधन है. मुख-समानों के राजस्य काल के लिपिबढ़ ऐतिहासिक विवरणों के प्रस्तुत होने के कारण इस समय के जिये पुराने सिक्के अतने आवश्यक साधन नहीं हैं। मसलगानों की विजय के पहले का मुदातत्त्र जटिल है: और साथ ही क्द बहुत सी भाषाओं तथा बहुत से देशों के इतिहासों पर निर्भर करता है। इसिंजिये इसकी वैज्ञानिक आलोचना करना प्रायः दुरसाध्य है। तथापि वह लुप्त इतिहास का पुनस्दार करने के लिये पक आवश्यक काथन है; इसिविये उसका मृत्य भी बहुत अधिक और असाधारण है। है अन के ग्रन्थ के श्रनिहिक्त संसार की भीर किसी भाषा में भारतीय मदातस्य का ठीक ठीक विवर्ण नहीं जिल्लागया। इसलिये इस प्रन्थ में हैने ग्रथासाह । वैज्ञानिक रीति से श्रीर वर्तनान काल तक भारतीय मुदा-सत्त की आजोचना करने की चेष्टा की है। इसकी रचना स्वर्गीय अध्यान क्क बुइलर के "भारतीय पाचीन लिपिनत्व" के ढंग परकी गई है। भार-सीय मुदातना के प्रमाख बहुत दुर्वत हैं और बसकी विस्तृति बहुत ही सामान्य है। तथापि विदानों तथा सर्वनायारण को यह बात बतलाने के क्षिये इस ग्रन्थ की रचना हुई है कि केवल मुदातस्व की प्राक्रीचना से ही क्षप्त इतिहास का कहाँ तक उद्धार हो सकता है। प्राचीन खिपितत्व श्रथवा कंदबन इतिहास ने मुदातत्व के जिन ऋशों की सुरद्र सत्य आधार पर 🐞 वित किया है, अर्थात जिन श्रंगों की उनके द्वारा सत्यता सिद्ध हुई है, हरीं सब अंशों में शिवालेखों, नाम्रशासनों श्रथवा विविद्ध इतिहाल कहिया गया है। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास के प्रत्येक

1

सुग (Period) के भिन्न भिन्न राजवंशों के सिकों का विस्तृत विवरण दिया गया है। भारतवर्ष के भिन्न भिन्न युगों और स्वतंत्र राजवंशों के सिकों की कई अज़न अज़ग ताजिकाएँ पहले प्रकाशित हो चुकी हैं। परतृ जान पड़ता है कि संसार की किसी भाषा में किसी एक ही ग्रन्थ में समस्त भारतीय मुदातत्व का विस्तृत विवरण अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। आशा है कि विद्वान कोग इस नव ख्योग को कृषापूर्ण हिष्ट से देखेंगे।

अध्यापक रैप्डन के "भारतीय मुदा" (Indian Coins), कर्नि-चम के "भारतीय पाचीन मुदा" (Coins of Ancient India). "arrain ग्रीक राजाओं के सिके" (Coins of Indo-Greek Princes), 'शक राजाश्रों के सिके" ( Coins of Shakas ), अमरतीय मध्य पुग के सिकें (Coins of Mediaeval India). दैटनन के "भ्रम्भ भौर चत्रप वश के सिक्तों की सूची" (British Museum Catalogue of Indian Coins, Andhras, W. Ksatrapas etc.), एखेन के "गुप्त राजवंश के सिक्कों की सूची" (British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta Dynasties), गार्डनर के "बाह्वीक श्रीर भारतवर्ष के ग्रोक श्रीर शक रानाओं के सिकों की प्ची" ( British Museum Catalogue of Indian Coins, Greek and Sythic Kings of Bactria and India ), स्मिथ के "कलकत्ते के भनायनघर के सिचाँ को स्वी" (Catalogue of Coins in Indian Museum Vol. 1. ), द्वाइटरेड के "पंजाब के अजायब दर के विक्रों की सुची"

#### [ 4 ]

(Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore Vol. 1.) भादि प्रसिद्ध यंथों के भाषार पर यह पुस्तक किसी गई है।

ग्रन्थकार के मित्रों के बहुत परिश्रम करने पर भी ग्रन्थ में बहुत सी मुलें रह गई हैं। भाशा है कि यन्थकार की भाष्मता के कारण भारतीय मापा में तिस्वे हुए भारतीय मिक्तों पर इस पहले ग्रन्थ में को दोष आहि बह गए हैं. इन्हें परिदत जोग स्वयं सुभार लेंगे।

२३ काथिन १३१३

१४ शिमका स्ट्रीट, कलकत्ताः श्रीराखालदास वन्योपाध्यायः

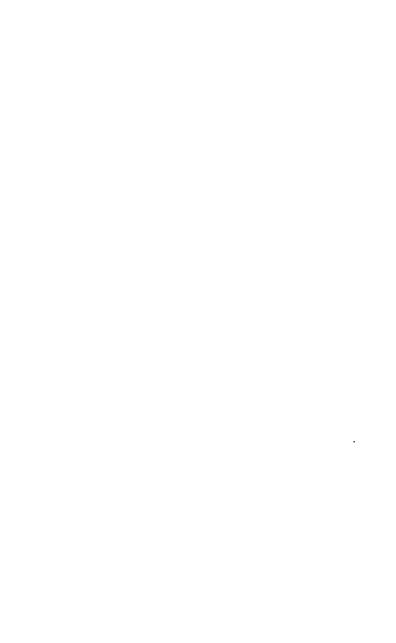

#### प्राक्कथन

भारतवर्ष का प्राचीन लिखित इतिहास नहीं मिलता, यह निश्चित है। ईरान के बादशाह दारा के पंजाब पर श्रपना श्रिधिकार जमाने, सिकंदर की पंजाब की चढाई, श्रीर महमूद गुज़नवी की हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न विभागों पर की चढाइयों का हमारे यहाँ कुछ भी लिखित उन्नेख नहीं मिलता। यही हमारे यहाँ के साहित्य में इतिहास विषयक बुटि को बत-लाने के लिये अलम् है। प्रत्येक जाति और देश के जीवन तथा उत्थान के लिये उसके इतिहास को परम आवश्यकता रहती है। ईसवी सन् १७=४ में सर् विलियम जांस के यहा से प्राचीन शोध की नींच डाली गई। तब से लेकर आज तक इस विस्तीर्ण देश में, जहाँ प्राचीन काल से ही श्रनेक खतंत्र राज्य या गण-राज्य समय समय पर स्थापित श्रीर नष्ट होते गहे, बहुत कुछ इतिहास-संबंधी सामग्री उपलब्ध होती गई है। यद्यपि इस विषय में श्रम करनेवाले देशी श्रीर विदेशी विद्वारों की संख्या बहुत थोड़ी है, तो भी उनके अम से हमारे प्राचीन इतिहास की शंखला की जो कुछ कड़ियाँ उपलब्ध हुई हैं, वे कम महत्व की नहीं हैं। ऐसी सामग्री में शिलालेख. ताम्रपत्र, सिक्के श्रीर विदेशी यात्रियों या विद्वारों के एवं पतदेशीय विद्वानों के लिखे हुए ग्रंथ भी हमें वहुत कुछ सहा-यता देते हैं। ईमची सन की छठी शताब्दी के बाद के कई एक संस्कृत और प्राकृत के ऐतिहासिक काव्य भी उपलब्ध हुए हैं जो इस विस्तीर्ण देश पर राज्य करनेवाले अनेक भिन्न भिन्न वंशों में से किसी न किसी वंश या राजा का कुछ इतिहास उपिथत करते हैं। हमारे प्राचीन इतिहास के लिये सबसे अधिक उपयोगी तो शिलालेख और ताम्रलेख हैं, जो उस समय के इतिहास, देशिथिति, लोगों के आचार-व्यवहार, धर्म-संबंधी विचार, आदि विषयों पर बहुत कुछ प्रकाश हालते हैं। सिक्के भी कम महत्व के नहीं हैं। जिन प्राचीन राज-वंशों और राजाओं का पता शिलालेखों और ताम्रलेखों से नहीं मिलता, उनके विषय की बहुत कुछ जानकारी सिक्कों से प्राप्त हो जाती है।

कावुल श्रीर पंजाद पर राज्य दारनेवाले यूनानी ( ग्रांक ) राजाश्रों के राजत्य-काल का श्रव तक केवल एक ही शिलालेख विदिशा ( भेलसा, गथालियर राज्य में ) के एक मुंदर श्रीर विशाल पापाण स्तंभ पर खुदा हुश्रा भिला है, जिससे जाना जाता है कि राजा पंटी-श्राल्किहिन के समय तजिशला ( पंजाब ) नगर के रहनेवाले हियन ( Dian ) के पुत्र हेलियोदोर ( Heliodoros ) ने, जो प्यन (यूनाना) होने पर भी भागवत ( वैप्णव ) था श्रीर जो राजा काशोषुत्र सागभद्र के यहाँ राजदूत होकर श्राचा था,देवताश्रों के देवता वाचुदेव

(विप्णु)का यह गरुडध्वज बनवाया। श्रव तक यूनानी राजाओं के समय का यही एक शिलालेख मिला है। सीलोन ( लंका ) से मलिंद पन्हों ( मलिंद प्रश्न ) नामक पाली भाषा की पुस्तक में मलिंद (मिनैंडर) श्रीर बीद श्रमण नागसेन के निर्वाण संबंधी प्रशासर हैं। उक्त पुस्तक से जाना जाता है कि मलिंद (भिनंडर) यवन (यूनानी) था श्रौर वह परा-कमी होने के अतिरिक्त अनेक शास्त्रों का क्वाता भी था। उसका जन्म श्रतसंद श्रर्थात् श्रलेग्ज़ैड्रिया नगर (हिंदुकुश पर्वत के निकट) में हुआ था। उसकी राजधानी साकल (पंजाब में) बड़ो समृद्धिवालो नगरी थी। मलिंद (मिनेंडर) नाग-सेन के उपदेश से बौद्ध हो गया था। प्लूटार्क नामक प्राचीन लेखक लिखता है कि वह ऐसा न्यायी श्रीर लोकप्रिय था कि उसका देहांत होने पर अनेक तमरों के लोगों ने उसकी राख आपस में बाँट ली, और श्रपने यहाँ उसे ले जाकर उन पर स्तूप बनवाए । शिलालेख श्रौर प्राचीन पुस्तकों सेतो हमें श्रफ़गानि-स्तान और पंजाब आदि पर राज्य करनेवाले यूनानी राजाओं में से केवल दो के हो नाम इत हुए हैं: परंतु युनानियों के सोने,चाँटी और ताँव के लिखों ने २५ से अविकराजाओं और रानियों के नाम प्रकाशित किए हैं। यद्यपि सिक्के छोटे होते हैं, धौर उन पर रहुत ही छोटे छोटे लेख रहते हैं, तो भी वे बड़े महत्व के होते हैं। जूनानियों के भिक्कों पर एक तरफ राजा का चेहरा और किनारे के पास कितावों सहित राजा नाम का प्रानी ग्रीक लिपि में रहता है, और दूसरी श्रोर किसी श्राराध्य देवो देवता का या श्रन्य किसी का चित्र रहता है:श्रीर किनारे के पास उस प्राचीन ग्रीक लिपि के लेख का बहुधा **शकृत श्रत्वाद खरो**ष्ट्री लिपि में होता है। इन सिक्कों पर राजा के पिता का नाम न होने से उनकी वंश-परम्परा यद्यपि स्थिर नहीं हो सकतो, तो भी उनकी पोशाक, उनके श्राराध्य देवी-देवता. उस समय की शिल्पकला श्रादि का उनसे बहुत कुछ परिचय मिल सकता है। इन्हीं सिक्की पर के प्राचीन श्रीक लिपि के लेखों के सहारे से खरोष्ट्री लिपि की वर्णमाला का भी ज्ञान हो सका, जिससे उक्त लिपि में भिलनेवाले हमारे यहाँ के शिलालेख श्रीर ताचलेख श्रव थोड श्रम से भली भाँति पढ़े जा सकते हैं। इन सिक्रों पर संवत न रहने से उक्त राजाओं का श्रय तक ठीक निश्चय न हो सका, तो भी हमारे इतिहास की खोई हुई कड़ियाँ को एकत्र करने में वे बहुत बडे सहायक हैं।

पश्चिमी स्त्रप वंशी राजाश्रों के चाँदी के ही सिके भिलते हैं जो कलदार चौश्रश्नी से बड़े नहीं होते, तो भी उन पर के लेखों में स्त्रप या महास्त्रप का नाम श्रीर ख़िताब एवं उसके पिता स्त्रप या महास्त्रप का ज़िताब सहित नाम तथा संवत् का श्रंक दिया हुश्रा होने से इस राजधंश की २२ नामों की कम-बद्ध वंशावली श्रीर बहुत से राजाश्रों के राजत्व काल का निर्णय हो गया है, जब कि उनके थोड़े से मिले हुए

शिलालेखों में छः सात राजाओं से अधिक के नाम नहीं मिलते। उक्त सिकों के श्राधार पर चत्रपों का वंश-चृत्त बनाने सें यह भी निर्ण्य होता है कि इनमें चत्रपों की नाई ज्येष्ठ पुत्र ही अपने पिता के राज्य का खामी नहीं होता था, किंतु एक राजा के जितने पुत्र हों, वे उसके पीछे यदि जीवित रहें, तो क्रमशः सबके सब राज्य के स्वामी होते थे: श्रीर उनके बाद यदि वड़े भाई का पुत्र जीवित हो तो वह राज्य पाता था। यह रीति केवल सिकों से ही जानने में आई है।

कुशनवंशियों के सिकों से जाना जाता है कि वे शीतप्रधान देशों से श्राप हुए थे, जिससे उनके सिर पर बड़ी
टोपी, बदन पर मोटा कोट या लबादा श्रीर पैरों में लंबे बूट
होते थे। राजतरंगिणी में कल्हण ने उनको तुरुष्क श्रर्थात्
वर्तमान तुर्किस्तान का निवासी वतलाया है, जो उनकी
पोशाक से ठीक जान पड़ता है। वे लोग श्रिश्चिष्णक थे,
श्रीर बहुधा सिक्कों में राजा श्रिश्चित्तंड में श्राहुति देता हुशा
मिलता है। वे शिव, बुद्ध, सूर्य, श्रादि श्रनेक देवताश्रों
के उपासक थे, जैसा कि उनके सिकों पर श्रंकित श्राद्धतियों
से पाया जाता है। उस समय तुर्किस्तान में भारतीय सभ्यता
फैली हुई थी।

गुप्तों के सोने, चाँदी और ताँवे के सिक्के मिलते हैं, जिनमें सोने के सिक्के विशेष महत्व के हैं, क्योंकि उन पर इन राजाओं के कई कार्य अंकित किए गए हैं। जैसे कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर एक तरफ यूप (यझस्तंभ) के साथ बँधा हुआ यह का श्रश्व बना है, जो उसका अध्वमेध यज्ञ करना श्रीर उसको दक्षिणा में देने के लिये, या उसकी स्मृति के लिये इन सिकों का दन-वाया जाना सुचित करता है। उसके दूसरे प्रकार के सिक्कों पर राजा पलँग पर बैठा हुआ कई तारवाला धनुणकृति वाद्य बजा रहा है, जो उक्त राजा का गन्धर्व विद्या में निष्ण होना प्रकट करता है, जैसा कि उसों के शिलालेख से पाया जाता है। तीसरे प्रकार के सिक्षों पर राजा बाए से व्याव का शिकार करता हुआ श्रंकित किया गया है, जो उसकी वीरता प्रकट करता है। इसी तरह उक्त बंश के भिन्न भिन्न राजाओं के भिन्न भिन्न कार्यों श्राटि का पना भी इन सिकों से ही लगना है। इन सिकों से यह भी पाया जाता है कि इन राजाओं ने युनानियों की पोशाक को भी कुछ श्रपनाया था, इन्योंकि राजाओं के शरीर पर पुराना यूनानी कोट स्पष्ट प्रतीत होना है, जिसके आगे और पींछे का हिस्सा कमर से बुख ही नीचे तक और दोनों पार्थ्वों के श्रंश घुटनों के लगभग तक पहुँचे हुए देख पडते हैं। इन निकों से यह भी पाया जाता है कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त दूसरे, कुमारगुप्त पहले, नकंद्रगुप्त, दुधगुप्त श्रादि ने श्रपने कई एक निक्षा पर भिन्न भिन्न छुट्टी में किता-बद लेख श्रंकित कराए थे। दुनिया भर के इतिहास में यही एक उदाहरण है कि ईसवी लन् की चौथी शताब्दो में भारत-वासी ही श्रपने सिकों पर कविता-बद्ध लेख भी लिखवाते थे। मुसलमानों ने केवल मुगलों के !समय में सिकों पर कविता-बद्ध लेख रखवाए थे।

सिकों की विशेषताओं के ये थोड़े से उदाहरण ही हमने यह वतलाने के लिये दिए हैं कि जो बातें शिलालेखों आदि में नहीं मिलतीं, उनकी घहुत कुछ पूर्ति सिक्कें कर देते हैं।

ये सिके अनेक राजवंशों के जैसे प्रोक, शक, पार्थिअन, कुशन, क्षत्रप, ग्रप्त, अर्जुनायन, औदुंबर, कुनिंद, मालव, नाग, राजन्य, योधेय, आंध्र, हुण, गुहिल, चौहान, कलचुरि (हैहय), चंदेल, तोमर, गाहड़वाल, खोलंकी, यादव, पाल, कदंब, आदि के तथा कश्मीर के भिन्न भिन्न वंशों, काँगड़े, नेपाल, आसाम, मणिपुर आदि के भिन्न भिन्न राजाओं तथा अयोध्या, उज्जैन, कौशांबी, तच्हिला, मथुरा, अहिल्रत्रपुर आदि नगरों के राजाओं के एवं मध्यमिका आदि नगरों के मिलते हैं जो इतिहास के लिये परम उपयोगी हैं।

हमें यह भी बतलाना आवश्यक है कि हमारे यहाँ के राजा श्रयने सिकों के संबंध में विशेष ध्यान नहीं देते थे। गुप्तों के सोने के सिक्के तो बड़े सुंदर हैं: परंतु जब उन्होंने पश्चिमी ज्ञानमां का विस्तीर्ण राज्य अपने राज्य में मिलाया, तब से चाँदी के सिक्के को तरफ इन्होंने बहुत कम दृष्टि दी और स्त्रपों के सिक्कों के एक तरफ का चेहरा ज्यों का त्यों बना रहने दिया श्रीर दूसरी तरफ अपना लेख अंकित कराया। इसी तरह जब दृण तोरमाण ईरान का खज़ाना लुट़कर वहाँ के सिक्के हिंदु- स्तान में लाया, तो उसके पीछे कई शताब्दियों तक राजपूताना, गुजरात, काठियावाड, मालवा श्रादि देशों में उन्हों की भद्दी नकलें बनती रहीं श्रीर वे ही प्रचलित रहे। उनकी कारीगरी में यहाँ तक भद्दापन श्रा गया कि राजा का चेहरा थिगड़ते बि-गडते उसकी ऐसी भही श्राकृति हो गई कि लोगों ने राजा के चेहरे को गर्ध का खुर मान निया श्रीर उसी श्राधार पर उनको गधीया या गदैया सिक्के कहने लगे। उनमें वेपरवाही यहाँ तक होती रही कि उन पर राजा का नाम तक न रहा। अज-मेर वसानेवाले चौहान राजा श्रजयदेव श्रौर उसकी रानी सोमलदेवी के चाँदी के सिकों के एक तरफ वही माना हुआ गधे के खुर का चिह्न श्रीर दृष्तरी तरफ उनके नाम श्रंकित हैं। राजपूताने में गुहिलबंशियों ने श्रौर रघुवंशी प्रतिहारों ने परानी शैली के अपने सिके जारी एक्खे, जैसा कि गृहिलवंशी बापा रावल के सोने के सिक्के श्रीर प्रतिहारवंशी भोजदेव (श्रादि वराहमिहिर) के लिकों से पाया जाता है। मुसलमानी की अधीनता स्वीकार करने पर हिंदू राजवंशों के सिक्के क्रमशः नष्ट होते गए और उनके स्थान पर मुसलमानों के सिक्के ही प्रचलित हुए। सुसलमार्गो के सिक्कों का इस पुस्तक से संबंध न होने से उनके विषय में यहाँ कुछ भी कथन करना श्रनावश्यक है।

भारतवर्ष के प्राचीन नोने, चाँदी श्रीर ताँवे के सिकीं के कई वड़े बड़े संग्रह इंग्नैंड, फ्रांस, जर्मनी श्रीर रूस द्यादि यूरोप के देशों में, कलकत्ता, वंबई श्रादि की पशियाटिक सोसाइटियों के संप्रहों में, तथा इंडियन म्युजियम् (कलकत्ता), वंगीय साहित्य परिषद् (कलकत्ता), लखनऊ म्युजियम् , राज-पूनाना म्युजियम् (श्रजमेर), सन्दार म्युजियम् ( जोधपुर ), षॉट्सन म्युजियम् (राजकोट) जिन्स श्रॉफ वेल्स म्युजियम् ( वंबई ), मदरात म्युजियम्, पेशावर म्युजियम्, लाहौर म्युजियम्, पटना म्युजियम्, नागपुर म्युजियम् श्रादि कई एक संब्रहालयों में तथा कई विद्यानुरागी गृहस्थें के निजी संग्रहों में विद्यमान हैं श्रौर उनमें से कई एक संग्रहों की सचित्र स्चियाँ भी छुप चुकी हैं। ऐसे ही कई श्रलग श्रलग स्वतंत्र **य्रंथ** भी युरोप की श्रनेक भाषात्रों में प्रकाशित हो चुके हैं श्रीर कई पत्रिकाएँ भी केवल इसी संबंध में प्रकाशित होती रहती हैं: तथा प्राचीन शोध-मंबंबी श्रँगरेजी श्रादि पत्रिकाश्रो में समय समय पर वहुत कुछ सचित्र लेख प्रकाशित हुए हैं श्रीर होते रहते हैं। भारतीय प्राचीन सिक्कों के संबंध का यह साहित्य इतना विस्तीर्ण है कि यदि कोई उसका पूरा संग्रह करना चाहे, तो कई हजार रुपए ब्यय किए बिना नहीं हो सकता।

खेद का विषय है कि हिन्दी साहित्य में इस बड़े उपयोगी विषय की श्रव तक चर्चा भी नहीं हुई। पुरातत्व विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्रीर सिक्कों के विषय के श्रद्धितीय ज्ञाता श्रीयुत राखालदास वैनर्जी, ए.म. ए. श्रपनी मातृभाषा बँगला के प्रेम के कारण उस भाषा में 'प्राचीन मुद्रा' (प्रथम भाग) नामक उत्तम पुस्तक लिखकर इस विषय की त्रृटि के एक श्रंश की पूर्ति कर एतहेशीय एवं यूरोपियन विद्वानों की प्रशंसा के पात्र हुए हैं। उनका मातृभाषा का यह प्रेम वस्तृतः बड़ा हो प्रशंसनीय है। हिंदी साहित्य में इस विषय का सर्वथा श्रमाव होने से काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने उक्त पुस्तक का यह हिंदी अनुवाद कराकर श्रोर देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला में उसे प्रकाशित कर हिंदी साहित्य की श्रनुपम सेवा की है।

गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा। श्रजमेर ।

## विषय-सूची

| चित्र-स्ची                           | प्र०१ से १३             |
|--------------------------------------|-------------------------|
| (१) भारत के सब से पाचीन निके         | पृ०१ से २४              |
| ( २ ) प्राचीन भारत के विदेशी सिके    | प्र० २४ से ४३           |
| ( ३) विदेशी सिर्कों का धनुकरण        |                         |
| (क) यूनानी राजाओं के सिकें           | प्रु० ४२ से ७३          |
| ( ४ ) विदेशी सिक्सों का अनुकरण       |                         |
| (स) शाक रानाश्चों के सिक्ते          | पुरु ७४ से १०३          |
| ( ४) विदेशी सिक्कों का अनुकरण        |                         |
| (ग) कुषसा वंशीय राजाकों के सिके      | प्र० १०३ से १२⊏         |
| (६) विदेशी सिक्तों का भ्रमुक्तरण     |                         |
| (घ) जानपदों भौर गण राज्यों के सिके   | प्र० १२६ से १४१         |
| (७) नवीन भारतीय सिक्के               |                         |
| गुप्त सम्राटों के सिके               | पु <b>० १४२ से १</b> ६१ |
| ( ८) सौराष्ट्रश्रौर मास्वव के सिक्के | ए० १६२ से २११           |
| ( ६ ) दिच्छापथ के पुराने सिकं        | ए॰ २१२ से <b>२३</b> ०   |
|                                      |                         |

(१०) सैसनीय सिक्तों का अनुकरण

ए० २३१ से २४०

(११) उत्तरापथ के मध्य युग के सिक्ते

(क) पश्चिम सीमान्त

प्र० २४१ से २४८

(१२) उत्तरापथ के मध्य युग के सिक्षे

(स) मध्य देश

प्र० २४६ से २६६

विषयानुक्रमशिका

## चित्र-सूची

#### चित्र (१)---

## श्रनाथिपएडद के जेतवन खरीदने के चित्र

- (१) बरद्वत गाँव की वेष्टनी का चित्र।
- (२) बुद्ध गया की वेष्टनी का चित्र।

#### चित्र (२)--

#### भारत के सब से पुराने सिक

- (१) चौकोर दयह, गेंप्य— श्रनायवघर कलकत्ताः (२) वक्रदरह, रोप्य "
- (३) श्रासम आकार का सिका, रौष्य "
- (४-४) चौकोर, रोप्य, "
- (६) श्रमम चौकोर, रोप्य "
- (७) गोलाकार गैट्य "
- ( ८ ) गांलाकार, बढ़ा, शेष्य "
- . ( ६ ) गोलाकार, बहुत से।श्रंकचिह्नोवःलः, रौप्य "
- (१०) चौकोर, एक %कचिह्याल। तास "

#### चित्र (३)---

#### पाचीन भारत के विदेशी सिके

(१) क्रांसस, की दिया का राज्यः, न्वर्थे—राय श्रीयुक्त स्ट्युद्धय राय चौथरी बहादुर ।

| ( २ ) सिस्युक कालिनिक, सीरिया का ग्रीक राजा, रीप्य  | "              |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| (३) द्वितीय मान्तियोक, सीरिया का ग्रीक राजा, रौप्य  | "              |
| ( ४ ) तृतीय क्रान्तियोक सीरिया का बीक राजा, रीप्य   | **             |
| ( प्र ) लिसिमेक, योन देश का ग्रीक राजा, रौष्य       | "              |
| (६) सुमृति, पंजाब का राजा, रौष्य                    | n              |
| 💪 ७) सुमृति पंजाब का ग्रीक राजा, रौष्य-प्रजायबघर कव | कसा            |
| ( = ) दियदात, बाङ्कीक का धीक राजा, सुतर्थं          | · <del>)</del> |
| ( १ ) दियदात, बाह्वीक का ग्रीक राजा, रोप्य—राय श्री | <b>युक्त</b>   |
| मृत्यश्वयताय चौधरी बहाहर ।                          |                |

## ৰিষ ('**४** )—

## **प्रीक राजाओं के सिके**

| ( | 8 | ) ए <b>बुथदिम,</b> बाह्वीक का सीकराजा, मीट्य,-व  | प्रनायबघर कलकता |
|---|---|--------------------------------------------------|-----------------|
| ( | ₹ | ) प्रुथिरिम, बाह्वीक का ग्रीक राजा, रौप्य        | "               |
| ( | ŧ | ) एनुथदिम, वाह्वीक का ग्रोक राजा, ताम्र          | "               |
| ( | ¥ | ) दिमित्रिय, नःम्र                               | ,,              |
| ( | X | ) <b>जत, वाद्वीक का ग्री</b> क राजा, सिल्यूकाब्द | १४६—१६४ ईसा     |
|   |   | पूर्वांच्य, गैटय-राय श्रीयुक्तमृथ्युञ्जयराय चौ   |                 |
| ( | Ę | ) द्वितीय एवुधिसम, बाह्णीक का ग्रीक राजा,        | _               |
|   |   | ) सत और खगयुक्रेय, भारत के ग्रीक राजा            |                 |
|   |   | श्रीयुक्त मृत्युक्षयराय चौधरी बः                 |                 |

#### चित्र ( ५ )---

## यूनानी राजाओं के सिक

- (१) दिमित्रिय, रौष्य--अजायनघर कलकता
- ( २ ) दिमित्रिय, रौप्य-राय श्रीयुक्त मृत्युक्षयराय चौधरी बहाहुर
- (३) दिमित्रिय, रौप्य--- श्रजायबधर कलकत्ता
- ( ४ ) दियदात और अगधुक्रेय, रीष्य,--राय श्रीयुक्त मृत्युंत्रवः
- ( ४ ) पन्तलेव, भारत का ग्रीक राजा, ताम्र---राय श्रीयुक्त सृत्युंजय०
- (६) श्रमशुक्रेय, भारत का बीक राजा, ताम्र—राय श्रीयुत सूर्युंनर्यक्
- (७) दिमित्रिय, भारत का ग्रोक राजा, शैष्य-प्रजायन घर कलकता चित्र (६)—

#### युनानी राजाओं के सिके

- (१) मेनन्द्र, युवावस्था की राजमृतिवाला तिका, रौप्य,—राव श्रीयुक्त मृत्युजयराय चौ० व०
- ( २ ) मेनस्द्र, मध्य श्रवस्था की राजमूर्तिवाला सिका, रौष्य.—राय श्रीयुक्त मृत्युक्षयराय चौ० व०
- (३) मेनन्द्र, श्रद्धावस्था की राजम् तिंवाला सिका, रीप्य-राय भीषुक्त मृत्युंजयराय चौधरी बहादुर
- (४) मेनन्द्र, बैल के मुहँवाला सिका, ताम्र,
- (४) मेनन्द्र, चमड़े के जबर राच्तस के मुहँवाला सिका, ताम्र "
- (६) श्रंतिमख, रोप्य
- (७) श्रमित, रौप्य

#### [8]

| (८) हेरमय और कैलियप, शना और रानी, रौप्य | " |
|-----------------------------------------|---|
| (६) भोइल, ताम्र                         | " |

#### चित्र (৩)---

#### युनानी और शक गनाओं के सिक

- (१) हेलिक्लेय (१) ग्रीक शाजा, गेण्य-गाय श्रीयुक्त मृत्युंजय॰
- (२) वीनोन श्रीर स्पलहोर, तक लातोय राजा, रोपय-श्रजायब घर

#### कलकता

"

- े (१) मोत्र, शक जातीय राजा, गोष्य,--गय श्रीयुक्त सुत्युंजयरादः
  - (४) वीनीन श्रीर स्पलगदम, शकजातांच गजा, रौष्य-श्रजायब घर क**व**०
  - (४) हेरमय, बीक राजा, गैष्य--राय श्रीयुक्त सत्युंजय०
  - (६) स्पलदीर श्रीर स्पलगडमः राज्ञ जातीय राजा, नाम्न-श्रजायबधर कलकत्ता
  - (•) श्रय, शक जातीय राजा, गैष्य
  - (म) श्रय, राक जानीय राजा, नाम---गय भीयुक्त मृत्युंत्रयराय ची० व०

#### বিজ (চ)—

## राकजातीय और कुषणवंशीय राजाओं के सिक

- (१) श्रय, शक जातीय रामा, ताम—गरय श्रीयुत्त मृत्युंजयः
- (२) श्रय श्रीर श्रस्पवस्थां,जक जातीय राजा, ताम्र,-श्रनायबचर कल०
- (३) ऋषितिष, शक जातीय जातः गौष्य-गाय श्रीयुक्त सत्युंनयः
- (४) गुदफर, पारद जातीय शाना, मिश्र धातु—श्रमायबघर कलकता

| (४) जि <b>हु</b> निय, शक जातीय चत्रप, गौरव             | "                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| (६) राजुबुत (१) ताम्र—गय श्रीयुक्त मृत्युंत्रय राय चौ० | <b>≅</b> 0            |
| (७) कुजुककदिकस, कुषणवंशीय गःजः, गोमक सम्राट् <b>य</b>  | गस्टस 🕏               |
| ढंग पर, ताम्र—राय श्रीयुत मृत्युंजयराय ची०             |                       |
| (८) <b>हेरमय श्रीर कुजुलकदि</b> कस, तःम्र              | 3)                    |
| (६) विमकदिकिन, <b>कुष</b> स्पवंशीय रातः, नाम्न,        | "                     |
| (१०) कनिष्क, कुषणवंशीय सम्राट्शिवमॄर्तिवाला सिक्का,    | सुवर्णं <del>—</del>  |
| श्रीयुक्त प्रकुष्टनाथ ठाकुर                            |                       |
| चিत्र ( <b>१</b> )—                                    |                       |
| कुषणवंशीय राजाओं के सिके                               |                       |
| (१) कनिष्क, चंद्रमा की मृर्तिवालः मिका, ताम्र,—रायश्री | युक्त <b>स</b> त्युं: |
|                                                        | जय 🕫                  |
| (२) हुविष्क, Ardochsho की मृतिवाला सिका, सुवर्ण        | "                     |
| (३) द्वविषक, सूर्यों की मूर्तित्रालः विका, मुतर्ण      | "                     |
| (४) हुविष्क, श्रग्नि की मूर्तिवालः िका, मुबर्गं        | "                     |
| (४) प्रथम वासुदेव, शिव की मूर्तिवाना निका, सुवर्ण      | "                     |
| (६) द्वितीय कनिष्क श्रीर श्रा, बादका कुषण राजा,        | शिव की                |
| मूर्तिवाजा सिका, मृवर्ण-गय शीयुक्त मृत्युंनय राय०      |                       |
| (७) फ्री, बाद का कुषण राजा, मुवर्ण                     | "                     |
| (८) द्वितीय वासुरेव, बार का कुषण्वसो राजा, सुवर्णं     | "                     |
| (६) किदरकुषण राजवंश का सिका, <b>पु</b> वर्ण            | "                     |
| (१०) किदरकुषण वंश की गडहर (१ गर्भिष्ठ) शासाक           | ा सि <b>क्का</b>      |
| <b>सु</b> वर्णश्रीयुक्त प्रफुहनाथ उन्कुर               |                       |

#### चित्र (१०)—

#### जानपदों श्रीर गर्णों के सिक्के

| ·                                                         |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| (१) मगौजय, मालव जाति 🖘 राजा, ताम्र,—भ्रजायक               | घर कक्षकत्ता       |
| (२) मालव जाति के गण का सिक्का, ताम                        | "                  |
| (१) अध्युत, प्रहिच्छत्र का राजा (१) ताम                   | 35                 |
| (४) योधेय जाति के गण का सिक्का, ताम्र                     | 59                 |
| (x) स्वामी <b>बद्य</b> यय, योधेय जाति का राजा, ताम्र      | "                  |
| (६) भ्रवन्तिनगरका सिका,ताम्र                              | "                  |
| (७) क्तमदत्त, मशुरा का राजा, ताम्र                        | "                  |
| (=) रामदत्त, मथुरा का राजा, ताम्र                         | "                  |
| (६) दगामाच, मधुरा का चत्रप, ताम्र                         | "                  |
| (१०) शोडास, मथुरा का चत्रप, ताम्र                         | "                  |
| (११–१२) सर्वि में दला प्राचीन सिक्ता, चंद्रकेतु का, ताम्र | —वेड़ाचाँपा,       |
| जिला २४ परगना—वंगीय साहित्य परि                           | द्                 |
| चित्र (११)—                                               |                    |
| जानपदों भ्रौर ग <b>र्</b> यो के सि <del>क</del> ्के       |                    |
| (१) दोनों स्रोर श्रंकचिहीं बाका चौकीर सिका, तक्तरिय       | ता, ताम्र—         |
| भीयुक्त प्रकुष्टना                                        | थ ठाकुर            |
| (२–३) दोनों स्रोग श्रंकचिक्कोंवाला गोलाकार सिक्क          | ा, त <b>चशिका,</b> |
| ताम्र—भीयुक्त प्रफुड़नाथ                                  | ठाकुर ।            |
| (४) एक श्रोर श्रंकचिडींबाला गोजाकार सिका, त               | चशिला, ताम्र       |
| श्रीयुक्त प्रफुहनाथ                                       | ठाकुर ।            |

| ( ४)"पंचनेकम", तचशिला, ताम्रशय बीयुक्त र            | र्त्युंजय <b>राय</b> ० |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| ( ६ ) कुणिन्द जाति के गण का सिका, रौष्य-भीयुक्त     | पपुछनाथ ठाषुर          |
| (७) विशास्त्रदेव, श्रयोद्या का राजा, तास-सजाय       | बधर कलकसा              |
| ( = ) कुमुदसेन, श्रयोद्या का राजा, ताम्र            | "                      |
| (६) श्रीग्रिमित्र, पंचाला का राजा, तास्र            | <b>»</b>               |
| (१०) भूमिमित्र, पंचाल का राजा, ताम्र                | <b>»</b>               |
| (११) फाल्गुणीमित्र, पंचाल का राजा, ताम              | ,,                     |
| (१२) राजन्य जाति के गण का सिका, ताम्र               | ,,                     |
| त्र (१२)—                                           |                        |
| गुप्तवंशी सम्राटों के सिके                          |                        |
| (१) प्रथम चन्द्रगुप्त, स्वर्ण,—वंगीप साहित्य परिष   | Ę                      |
| (२) समुद्रगुप्त, श्रथमेच का सिका, सुवर्ण-श्रीयुक्त  |                        |
| (३) " हाथ में इतन लिए राजम्तिंवाला ि                | _                      |
| (३) " हाथ में बीए। लिए राजम् <b>रित</b> वाला        | _                      |
| •                                                   | ब घर कलकता             |
| (४) " "कच" नामांकित सिक्का, सुवर्णं                 | ,,                     |
| ( ६) द्वितीय चन्द्रगुप्त, हाथ में धनुष लिए राजम्तिव | _                      |
| — राय श्रीयुक्त मृत्युंनयरा                         | _                      |
| (७) " श्वाटपर बैठेहुए राजा की                       |                        |
|                                                     | ्यं घर क <b>खकता</b>   |
| (६) " " छत्रधर के साथ राजम् सिंवा                   | _                      |
| प्रचारत घर अलकता                                    |                        |

- (६) " " सिंह को माग्ते हुए राजा की मूर्तिवाला सिका, सुवर्ण-श्रीयुक्त प्रफुल्ल्वाथ ठाकुर
- (१०) प्रथम कुमारगुप्त, मयूर पर बैठे हुए राजा की मूर्तिवाला सिका, सुवर्ण-वंगीय साहित्य परिषद्

#### चित्र (१३)—

#### गुप्तवंशी सम्राटों के सिके

- (१) प्रथम कुमारगुप्त, घाड़े पर सदार राजा की मृत्तिवाला सिक्का, सुवर्ण—र य श्रीयुक्त मृत्युक्त्यराय चौ० व०
- (२) " मिंद को भारते हुए राजा की मृतियाला सिक्का, सुवर्ण-प्रजायन घर कलकता
- (२) " हाथ में धनुष निए राजा की मूर्ति वाला सिका, सुवर्ण, -श्रीयुक्त अपुष्टनाथ ठाकुर
- (४) " इाथी पर मबार राजा की मृतिबाला सिका, सुवर्ण-महानाद जिला हुगकी-श्रजायब घर कलकत्ता
- (४) स्कन्दगुप्त राजा श्रीर राजनचमीवाला िकः, सुवर्ण,-जि० मेदिनीपूर,-श्रजायबधर कलकता
- (६) " हाथ में अनुष लिए राज्मृतित्राता निका, सुवर्ण-राय श्रीयुक्त मृत्युअयराय चौधरी बहादुर
- (७) प्रकाशादित्य (१ पुरुगुप्त). घोड़े पर सदार राजम्सिताला सिका, सुवर्ण-राय श्रंयुक्त मृत्युजयगाय चौधरी बहादुर
- ( म ) नरसिंहगुप्त बालादित्य हाथ में धनुष तिए राजम्सिंत्राला सिक्का,
  सुवर्ण-राय श्रीयुक्त मृत्युंजयराय चौधरी बहादुर

#### [8]

- ( ६ ) द्वितीय कुमारगुप्त कमादित्य, हाथ में धनुष जिए राजमूर्तिवादा सिक्का, सुवर्ण-श्रीयुक्त प्रपुष्टनाथ ठा**कु**र
- (१०) विष्णुगुप्त-चन्द्रादित्य, हाथ में धनुष लिए राजम्तिवाला सिका, सुवर्ण-श्रजायब घर कलकसा

#### ৰিন্ন ( १४ )—

#### गुप्त सम्राटों के सिकों के ढंग पर बने सिको

- (१) शशांक, यशोहर, सुवर्ण, -- श्रजायक घर कलकत्ता
- (२) नरेन्द्रविनत, (? शशांक) सुवर्णे "
- (१) नरेन्द्रविनत, (१ शशांक), सुवर्ण "
- ( ४ ) मगध के बाद के गुप्त राजाओं के सिक्के, सुवर्ण, यशोहर "
- ( प्र ) मगध के बाद के गुप्त राजाओं के निक्के, मुवर्ण, रंगपुर-राय श्रीयुक्त मृत्युंजयराय चौधरी बहादूर
- (६) वीरमेन (१ गौड़राज) रौप्य-श्रजायव घर कलकत्ता
- ( ७ ) ईशान वर्म्मा, मौस्ररी, रौप्य "
- ( 🖛 ) शर्व्वम्मां, मौस्ररी, रौष्य
- ( ६ ) शिलादित्य ( ? हर्षवर्धन ), रौष्य-भिठौरा नि फैनाबाद "

"

- (१०-११) नहपान, रौष्य-जोगल थेम्बी जि॰ नासिक
- ( १२ ) नहपान के सिक्के पर बना गौतमीपृत्र शातकींग्र का सिका, गौट्य, जीगल थेम्बी, ज़ि॰ नासिक, श्रनायब घर कलकत्ता

#### बित्र (१५)—

#### सौराष्ट्र श्रीर दिल्लापथ के सिके

(१) महासत्रप स्द्रमिंह, रीप्य-राध श्रीयुक्त सत्युक्षय राय चौ० व०

## [ १० ]

| (२) महाचत्रप स्त्रसेन, रीट्य ग्रनायव घर             | कवकता                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| (१) महाचत्रप विजयसेन, रोप्य                         | "                               |
| ( ४ ) सत्रप वीरदान, रीप्व                           | "                               |
| ( ४ ) चत्रप विश्वसेन, रौप्य                         | "                               |
| (६) दह गरा, रीप्य                                   | **                              |
| ( ७ ) गीतमीपुत्र, शातकाँख, रौष्य,-जीगन थे           | म्बी, जिं० नासिक                |
|                                                     | वघर कलकसा                       |
| ( = ) वासिक्षीपुत्र विव्विवायकुर, सीसक              | >>                              |
| ( ६ ) पुडमावि, पोटिन,                               | n                               |
| (१०) श्रीयज्ञशातकर्षि, सीसक-राय भीयुक्त मृत्        | युंजय राय चौ०                   |
| (११) भीयक्रशातकर्षिं, सीसक—श्रजायबघर कर             | <b>कत्ता</b>                    |
| चित्र ( <b>१</b> ६ )—                               |                                 |
| दिवणापथ श्रीर हूण राजाश्रों के                      | सिक                             |
| (१) इमली के बीन की तरह का सिका, सुवर्ण-             | राय श्रीयुक्त मृत्युं <b>नय</b> |
| (२) भिन्न श्राकार का इमली के बीज की तरह             |                                 |
| (३) त्रिस्वामी पागोडा, सुवर्णं                      | >>                              |
| ( ४ ) विष्णु पागोहा, सुवर्ण-श्रीयुक्त प्रपुष्टनाथः  | डाशुर                           |
| ( ४ ) प्रतापकृष्ण देवराय, विजयनगर, सुवर्ण,-र        | ाय श्रीयुक्त <b>स</b> त्युक्तय• |
| (६) पद्मटङ्का, सुवर्गो,-श्रीयुक्त प्रफुष्टनाथ ठाकुर |                                 |
| ( ७ ) पद्मटंका, मुवर्ण-श्रीयुक्त मृत्युक्षय राय०    |                                 |
| (८-६)पारस्य के राजा फीरोज के सिके के ढंग            | कासिका, रौप्य—                  |
| ntero                                               | aut ea <b>ca</b> i              |

| (१०) तोरमान, ताम्र,                             | "                    |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| (११) मिहिरकुल, ताम्र                            | <b>&gt;</b> 9        |
| (१२) मिहिरकुल, ताम्र, ( कुषण सिके के र्टंग का ) | <b>93</b> ·          |
| बेज ( १७ )—                                     |                      |
| सैसनीय सिकों के ढंग के सिक्षे                   |                      |
| (१) वाहितिगीन, रौष्य, मिणक्याला नि॰ रावलि       | ग्रही,               |
| श्रजायन ध                                       | <b>क्लकत्त</b> ः     |
| (२) नाप्किमालिक, रौष्य                          | <b>)</b> 7           |
| (३-४) गटैया टङ्का, रीप्य                        | <del>7</del> 7       |
| (६-७) श्रीदाम, रौप्य, ग्वालियर राज्य, माकवा     | <b>5</b> 7           |
| (८) स्रादिवराह द्रम्य, गैप्य                    | <b>77</b>            |
| (६) विषदद्गमा, शेटम                             | "                    |
| चेत्र (१=)—                                     |                      |
| सिंहल और उत्तर-पश्चिम सीमान्त के मध्य इ         | ुग के सि <b>क्के</b> |
| (१) रानी जीजावती, सिंहज, ताम्र—प्रजायबद्यर 🛊    | खक <b>त</b> ।        |
| (२) पराक्रमबाहु, सिंहज, ताम्र "                 |                      |
| (३) स्पत्तपतिदेव, रीष्य "                       |                      |
| (४) स्वलवितदेव, रौष्य—राय श्रीयुक्त मृत्युंनय ग | य चौ०                |
| (॥) सामन्तदेव शैष्य,—श्रज्ञायन घर कलकता         |                      |
| (६) सामन्तदेत्र, ताम्र "                        |                      |
| (७) वकदेन, ताम्र, "                             |                      |
|                                                 |                      |

#### [ १२ ]

| (८) खुड़वयक ताम्र,     | " |
|------------------------|---|
| (६) महीपाल, ताम्र,     | " |
| (१०) मदनपाल, ताम्र,    | " |
| (११) श्रनंगपाल, ताम्र, | " |
| (१२) पृथ्वीराज, नाम्र, | " |

#### बित्र (१६)—

## काश्मीर, काँगड़ा, मतीहार, चेदी, चालुक्य, गाहड़-वाल, चंदेल और जेजाभ्रुक्ति राजाश्रों के सिक्के

| Aldi Add att and and one                            |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| (१) विनयादित्य, काश्मोर, सुवर्ण,ध्रज                | <b>।यव घर</b> कलक्रकाः) |
| (२) यशोत्रम्मी, काश्मीर, मिश्र सुत्रणी,             | ,,                      |
| (३) गनी टिइंग, काश्मीर, ताम्र,                      | "                       |
| (४) त्रिकोकचंद्र, कॉंगड़ा, ताम्र                    | 5)                      |
| (४) पीथमचंद्र, कॉंगड़ा, ताम्र                       | **                      |
| (६) महीपाल, ताम् —गाय भीयुक्त मृत्यु                | नय साथ चीर              |
| (७) गाङ्गेषदेव, सुवर्ण,                             | 77                      |
| (E) गाङ्गपदेव, सुवर्षां,—श्री <b>युन प्रफु</b> हनाथ | उ।कुम                   |
| (६) कुमारपाल, मुवर्ण,— बजायब घर व                   | <b>रक्रक</b> रा         |
| (१०) गोस्न्डचइ, मुबर्गं—राय श्रोयुक्त स             | रृत्यु नय ०             |
| (११) बदनपार, मुक्यां,ग्रजायब धर                     | क्रजिक्करः।             |
| (१२) जाजलंदन, सुत्रगी-स्थानायव धर व                 | क्लकसः ।                |

#### चित्र (२०)—

#### नेपाल और अराकान के सिक्के

| (१) मानाङ्क वा मानदेव, नेपाल, ताम-श्र | जायब घर कलकता     |
|---------------------------------------|-------------------|
| (२) श्रंशुवर्मा नेपाल, ताम्र.         | <b>77</b>         |
| (१) पशुपति, नेपाल, तम्र               | **                |
| (४) यारिकिंग, श्रमकान, गेप्य-अीयुक्त  | प्रपुष्टनाथ ठाकुर |
| (४) रम्याकर, श्रराकान, रोप्य          | <b>?</b> ;        |
| (६) प्रयुक्ताकर, श्रमकान, सदः         | "                 |
| (७) लजिताङः. श्रमकार,गोपः             | **                |
| (८) श्रन्ता(करः, श्रराकानः रोज्य      | "                 |

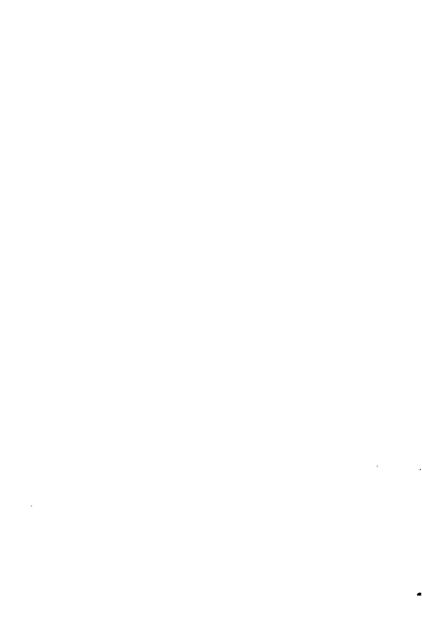

# प्राचीन मुद्रा

### पहला परिच्छेद

#### भारत के सब से प्राचीन सिक्के

बहुत ही प्राचीन काल में आदिम मनुष्यों को अपने परिवार के निर्वाह के लिये जिन पदार्थों की आवश्यकता होती थी,
उनका उत्पादन और संग्रह उन्हें स्वयं ही करना पड़ता था।
परिवार के लिये भोजन-वस्त्र और घर आदि जिन जिन पदार्थों
की आवश्यकता होती थी, उन सब का निर्माण या संग्रह स्वयं
परिवार के लोगों को ही करना पड़ता था। इसके उपरान्त
जब सुभीते के लिये बहुत से परिवार मिलकर एक ही स्थान
में निवास करने लगे, तब मानव-समाज में अमविमाग प्रारंभ
हुआ। जिस समय मानव-समाज में अपविमाग प्रारंभ
हुआ। जिस समय मानव-समाज हो शेशवावस्था थी, उस
समय परिवार-समष्टि का कोई परिवार स्नाच पदार्थों का
उत्पादन अथवा संग्रह करता था, कोई पहनने के लिये कपड़े
बुनता अथवा समझे संग्रह करता था, कोई घर वा कुटी बनाने
की सामग्री एकत्र करता था और कोई लोहे आदि धातुओं

के पदार्थ बनाता था। इसी अमिवभाग के युग में मानव-समाज में विनिमय का भी आरंभ हुआ था। खाद्य पदार्थों का संग्रह करनेवाले व्यक्ति को जब पहनने के लिये कपड़ों की श्रावश्यकता होती थी, तब वह अपना उपजाया श्रथवा एकत्र किया हुआ खाद्य पदार्थ कपड़े बनानेवाले को देता था और उसके बदले में उससे कपडे लिया करता था। धातुओं की चीज बनानेवाले की जब मकान की आवश्यकता होती थी. तय वह मकान बनानेवाले को अपने बनाए दुए धातु द्रव्य देकर उससे मकान बनवा लेता था। विनिमय के काम में सुभीता करने के लिये धीरे धीरे मानव समाज में सिकों का प्रचार प्रारंभ हुन्ना था। धातुद्रव्य बनानेवाले को जिस समय खाद्य पदार्थों की श्रावश्यकता नहीं होती थी, उस समय यदि कृषक श्रन्न लेकर उसके पास धातु दृब्य लेने के लिये श्राता था तो उसे श्रपने धातुद्वव्य के बदले में श्रश्न लेने में आगापीछा होता था। इसी अभाव को दूर करने के लिये संसार के समस्त मनुष्यों ने विनिमय का स्थायी उपकरण श्रथवा साधन निकाला था। विनिमय के इन्हीं उपकरणी श्रथवा साधनों का नाम सिका है। प्रारंभ में संसार के सभी स्थानों में भिन्न भिन्न धातुत्रों का विनियम के उपकरण-स्वरूप व्यवहार होता था। सोने, चाँदी ह्योर ताँबे ह्यादि धातुत्रीं का बहुत ही प्राचीन काल से विनिमय के स्वायी उपकरए-स्वरूप व्यवहार होता चला आ रहा है। अनेक स्थानी

में लोहे, सीसे, पीतल और यहाँ तक कि टीन का भी विनि-मय के उपकरण-खरूप व्यवहार होता देखा गया है। यूनान देश के स्पार्टा नगर के निवासी लोहे के बने हुए सिकों का व्यवहार करते थे। ब्रठारहवीं श्रीर उन्नीसवीं शतान्दी ईसवी तक मलय उपद्वीप में टीन के सिक्कों का व्यवहार होता था: श्रीर प्राचीन काल में भारत के दक्षिणापथ के श्रंघ्र राजा लोग सीसे के सिक्के बनवाते थे। चीन देश में तो अब तक पीतल के सिक्कों का व्यवहार होता है। जिस समय मानव-समाज में विनिमय के उपकरण स्वरूप सब से पहले धातुत्रों का व्यवहार श्रारंभ हुश्रा था, उस समय सुवर्ण चूर(Gold dust) अथवा नियमबद्ध श्राकाररहित धातुपिएड (Irregular mass) का व्यवहार होता था। उन्नीसवीं शताब्दी ईसवी के आरंभ में हिमालय की तराई में लाल कपड़े की थैलियों में तौलकर रक्बा हुन्ना सोना सिक्कों की जगह पर चलता था। उन्नीसवीं शताब्दी में जब आस्ट्रेलिया में तथा श्रमेरिका के क्लाएडाइक देश में सोने की खानें मिली थीं, तब सब से पहले वहाँ की खानों से सोमा निकालकर साफ करनेवाले लोग सिक्कों के बदले में सोने के चूर का व्यवहार करते थे। परन्तु चूर्ण-धात की परीचा करने और उसे तौलने में श्रधिक समय लगता था, अतः सुभीते के लिये घातुओं के बने हुए सिक्कों का प्रचार बारंभ हुआ।

मारतवासी लोग वहुत ही प्राचीन काल से विनिमय के

तिये धातुओं के बने हुए सिक्कों का व्यवहार करते आए हैं। हिन्दुओं, बौद्धों और जैनों के सर्व-प्राचीन धर्मग्रन्थों से भी पता चलता है कि प्राचीन काल। में भारत में सोने, चाँदी श्रीर ताँवे के सिकों का बहुत प्रचार था। सोने के सिकों का नाम सुवर्णवा निष्क, चाँदी के सिक्कों का नाम पुराण वा धरण स्रीर ताँबे के सिक्कों का नाम कार्षाएए था। प्राचीन भारत में भी पहले चूर्ण धातु का विनिमय के उपकरण-खरूप ब्यवहार होता था। मनु ब्रादि धर्मशास्त्रों में सोने, चाँदी स्त्रौर ताँबे श्रादि को तौलने की जिन भिन्न भिन्न रीतियों का उल्लेख है. उन्हें देखने से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि विनियम के सुभीते के लिये भिन्न भिन्न धातुत्रों के लिये तौलने की भिन्न भिन्न रोतियाँ होती थीं। भारत में धातुत्रों को तौलने की जितनी रीतियाँ थी, रस्ती अधवा रक्तिका ही उन सब का मृल थी। मानव-धर्मशास्त्र में सोने, चाँदी श्रीर ताँबे श्रादि तौलने की भिष्न भिष्न रीतियाँ दी हुई हैं जो इस प्रकार हैं--

#### सोना तौलने की रीति

५ रत्ती = १ माशा

= ० रत्ती = १६ माशा = १ सुवर्ण

३२० रत्ती = ६४ माशा = ४ सुवर्ण = १ पल वा निष्क

३२०० रत्ती = ६४० माशा = ४० सुवर्ण = १० पल वा निष्क

#### [ 4 ]

#### चाँदा तौलने की रीति

२ रत्ती = १ माषक ३२ रत्ती = १६ माषक = १ धरण वा पुराण ३२० रत्ती = १६० माषक = १० धरण वा पुराण = १ शतमान

#### ताँबा तौलने की रीति

Eo रत्ती = १ कार्षापण #

प्राचीन साहित्य में जहाँ जहाँ अर्थ अथवा सिकों के उसे आ की आवश्यकता हुई है, वहाँ वहाँ ग्रंथकारों ने पुराण अथवा थरण, शतमान,पल अथवा निष्क और कार्षापण का उस्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि साहित्य में जिन स्थानों में इन सब तौलों के नाम आए हैं, उन स्थानों में अन्थकारों ने इन सब तौलों के धातुओं के व्यवहार का ही उस्लेख किया है। रस्ती अथवा रित्तका की तौल स्थिर रखने के लिये उसे अनेक भागों में विभक्त किया गया था, जो इस प्रकार थे—

८ त्रसरेणु = १ लिख्या वा लित्ता २४ त्रसरेणु = ३ लिख्या वा लित्ता = १ राजसर्षप ७२ त्रसरेणु = ६ लिख्या वा लित्ता = ३ राजसर्षप = १ गौरसर्षप ४३२त्रसेरेणु = ४५लिख्या वा लित्ता=१८ राजसर्षप = ६ गौर-

सर्षप = १ यव

<sup>#</sup> मानवधमेशास । = म सहयाय श्लोक १३२-३७।

१२६६ त्रसरेखु = १६२ लिख्या वा लिज्ञा = ५४ राजसर्षप = १८ गौरसपर्षप = ३ यव = १ कृष्णल वा रत्ती

मारतवर्ष में धीरे धीरे तौली हुई चूर्ण धातु के बदले में भातुनिर्मित सिक्कों का व्यवहार श्रारंभ हुत्रा था। पुराण, कार्षापण, सुवर्ण वा निष्क द्यादि जो नाम पहले तौल के थे, वे पीछे से सिक्कों के हो गए। ऋक् संहिता में लिखा है कि **ऋषि कज्ञीवन् ने सिंधुनद्-तीर के निवासी राजा भावयव्य से** सी निष्क लिए थे \*। ऋषि गृत्समद ने रुद्र के वर्णन में निष्कों के बने हुए कंठहार का उल्लेख किया है 🕆 । शतपथ ब्राह्मण में एक शतमान सुवर्ण का उल्लेख है। इन सब खानों में निष्क वा शतमानको चूर्य धातुकी तौलभी समभ सकते हैं। परंतु बौद्ध साहित्य में जो कार्षापण ग्रथवा काहापण शव्द श्राया है, उससे स्पष्ट सिश्व होता है कि उन दिनों कार्षापण तौल का नाम नहीं रह गया था बल्कि सिक्के का नाम हो गया था। मनु ने ताँबा तौलने की जो रीति बतलाई है, उससे पता चलता है कि = रत्ती का एक कार्षापण होता था। श्रतः कार्षापण से तौल में 🗠 रत्ती ताम्रचूर्ण श्रथवा ताम्रपिंड का श्रभिप्राय समभनाही ठीक है। परंतु बौद्ध साहित्य में सोने श्रथवा चाँदी

<sup>\*</sup> ऋक् संहिता, ३।४७४।

<sup>†</sup> श्रद्दैन्विभिषं सायकानि धम्बादैन्निष्कं यज्ञतं विश्वरूपं। श्रद्दैनिदं दयसे विश्वमभं न वा च्योजीयो सदत्वदस्ति।

<sup>--</sup> ऋक् संहिता, २ य मंडल, ३३ स्०, १० ऋ०

के कार्वापण वा काहापण का भी अनेक स्थानों में उल्लेख है #। त्रिपिटक में एक स्थान पर एक ही पद में हिरएय और सुवर्ण दोनों शब्द आप हैं। "पभुतम् हिरञ् ञ सुवरारां" पद में हिरएय शब्द से अमुद्रित सोने का और सुवर्ण शब्द से सवर्ण नामक सोने के सिक्के का बोध होता है। इन सब प्रमाणों के श्राधार पर निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि बहुत प्राचीन काल में भारतवर्ष में सोने, चाँदी श्रौर ताँवें श्रादि की तौलों के भिन्न भिन्न नाम सिक्कों के नाम में परिखत हो गए थे। अधिकांश विदेशी मुद्रातत्त्वविद् पंडितों ने इसी मत का प्रहण त्रथवा पोषण किया है। प्रसिद्ध मुद्रातत्त्वविद् पडवर्ड थामस के मत से मानव धर्मशास्त्र में सोने, चाँदी श्रीर ताँबे श्रादि धातुश्रों की तौल के ऊपर बतलाए इए नाम केवल तौलों के ही नाम नहीं हैं, बिलक मानव समाज में विनिमय के उपकरण-खरूप काम में आनेवाले द्रव्यों के मान हैं 🕆।

† In the table quoted from Manu, their classification represents something more than a mere theoretical enunciation of weights and values, and demonstrates a practical acceptance of a pre-existing order of things, precisely as the general tenor of the text exhibits of these weights of metal in full and free employment for the settlement

<sup>\* &</sup>quot;Buddha Ghosha mentions a gold and silver as well as the ordinary (that is bronze or copper) kahapana"

<sup>-</sup>On the Ancient Coins and Measures of Ceylon, by T. W. Rhys David, P. 3.

केश्विज के श्रध्यापक रैप्सन के मतानुसार भारत के सब से प्राचीन सिक्के विदेशी प्रभाव के कारण नहीं बने थे बहिक भारतीय तुलना रीति से कमशः विवर्त्तित हुए थे #।

प्राचीन सुवर्ण, निष्क श्रथवा पल श्रभी तक कहीं नहीं मिले, किंतु हिमालय से लेकर कुमारिका तक श्रीर ब्रह्मपुत्र के किनारे से लेकर फारस देश की वर्त्तमान सीमा तक के विस्तृत प्रदेश में चाँदी के लाखों चौकोर श्रीर गोलाकार प्राचीन सिक्के मिले हैं। यही प्राचीन पुराण वा धरण हैं। इस तरह के सिक्कों को देखते ही पता चल जाता है कि चाँदी के पत्तरों को काटकर एक ही समय में बहुत से चौकोर रजत- जंड शथवा सिक्के बनाए गए थे। इसके उपरांत प्रत्येक खंड के दोनों श्रोर एक वा श्रधिक श्रंकचिह (Punch mark) श्रंकित करने की प्रथा चली थी। इस बात का भी एक बहुत ही प्राचीन प्रमाण मिला है कि यही चौकोर सिक्के प्राचीन

of the ordinary dealings of men, in parallel currency with the copper pieces, whose mention, however is necessarily more frequent, both as the standard and as the money of detail, amid a poor community—E Thomas.

Numismata Orientalia, Vol. 1., P. 36.

The most ancient coinage of India, which seems to have been developed independently of any foreign influence, follows the native system of weights as given —Indian Coins, P. 2.

काल के पुराण वा धरण थे। मध्य भारत के नागौद राज्य के चरहुत नामक गाँव में जो स्तूप है \* उस पर श्रीर बुद्ध गयो के महाबोधि मंदिर की वेष्ट्रनी 🕆 के हर एक खंभे पर पत्थर में जोदे हुए दो प्राचीन चित्र मिले हैं। दोनों में सब बातें एक ही सी हैं। श्रावस्तीवासी श्रेष्टी श्रनाथिएडद बौद्ध संघ के लिये एक उद्यान बनाने की चेपा करते थे। उद्यान के लिये उन्होंने जो जमीन पसंद की थी, वह जेत नामक एक राजकुमार की संपत्ति थी। अनाथपिंडद ने जब जेत से उस जमीन का दाम पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि श्राप जितनी जमीन सोना चाहें, उतनी जमीन पर मृल्य-खद्भप सोना बिछाकर जमीन ले लें। श्रनाथपिंडद ने श्रठारह करोड सुवर्णखंड उस जमीन पर विद्याकर उसे खरीर लिया था। उक्त दोनों चित्रों में यही हश्य है कि बहुत से परिचारक सोने के चौकार सिके लोकर जमीन पर बिछा रहे हैं। बुद्ध गया के चित्र में दो परिचारक सोने के चौकोर सिक्के जमीन पर बिक्का रहे हैं श्रौर तीसरा परिचारक किसी चीज में सिक्के लेकर आ रहा है। वरहृत गाँव के चित्र में एक परिचारक छकड़े पर से सिक्के उतार रहा है, एक दूसरा परिचारक उन सिक्कों को किसी चीज में उठा उठाकर ले जा रहा है और दूसरे दो श्रीर परि-चारक उन सिक्कों को जमीन पर विद्या रहे हैं। दोनों ही चित्रों

<sup>•</sup> Cunningham, Stupa of Bharhut, P. 84 Pl. LVII.

<sup>†</sup> Cunningham's Mahabodhi, p. 13, pl. VIII. 8.

में सिक्कों का श्राकार चौकोर है। जब इन दोनों चित्रों से पता चलता है कि श्रनाथिंद्रद की श्राह्मा से जेतवन में सोने के जो सिक्के बिछाए गए थे, वे चौकोर थे. तब यह सिद्ध हो जाता है कि भारत के सब से प्राचीन सिक्कों का श्राकार चौकोर क्ष्या। समस्त भारत में सोने, चाँदी श्रीर ताँवे के जो सब श्रंकिचह-युक्त सिक्के भिले हैं, उनमें से श्रधिकांश चौकोर ही हैं। श्रतः प्राचीन पुराण वा धरण श्रीर इन सब श्रंकिचह युक्त सिक्कों के एक होने के संबंध में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। उत्तरापथ श्रीर दिल्लापथ में इस तरह के चाँदी श्रीर सोने के हजारों सिक्के मिले हैं जिन्हें मुद्रातस्विवद् लोग श्रंकिचह-युक्त (Punch marked) सिक्के कहते हैं।

उन्नीसवीं शताच्दी के प्रारंभ में पाश्चात्य पिएडत समकते थे कि प्राचीन भारत के सिके, वर्णमाला, नाट्यकला श्रीर यहाँ तक कि वास्तु-विद्या भी, सिकंदर के भारत पर श्राकमण करने के उपरांत यूनान देश से यहाँ श्राई है। परंतु श्रब यह कहने का किसी को साहस न हीं होता कि प्राचीन भारत की वर्णमाला प्राचीन यूनानी वर्णमाला का क्यांतर मात्र है। प्राचीन भारत के शिल्प की उत्पत्ति के संबंध में श्रब भी बहुत कुछ मतभेद हैं। तथापि श्रब कोई यह नहीं कह सकता कि सिकंदर के भारत पर श्राक्रमण करने से पहले भारतवासी

नुद्ध गया के बजासन के नीचे भीर साकिय स्तूप में सोने के बहुत
 से छोटे होटे सिकं मिके हैं।

लाग पत्थर आदि गढ़ने का।काम नहीं जानते थे। बहुत दिनी-तक युरोपीय परिडतों का विश्वास था कि भारत में मुद्रा के व्यवहार का आरंभ सिकंदर के आक्रमण के उपरांत हुआ है। सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता सर श्रलेक्ज़ेग्डर किनंघम ने प्रायः ४० वर्ष पहले इस मत की निस्सारता प्रमाणित की थी। इससे पहले फ्रांसीसी विद्वान बर्जुफ़ ने भी लिखा था कि इस तरह के सिक्के भारतीय ही हैं, विदेशी सिक्कों का श्रनुकरण नहीं हैं। रोम के इतिहासवेता क्विन्टस् कर्टियस् (Quintus Curtius ) ने लिखा है कि जिस समय सिकंदर तक्तशिला में पहुँचा था, उस समय वहाँ के देशी राजा ने उसको 🗝 टेलेन्ट ( Talent ) मूल्य का श्रंकित चाँदी का दुकड़ा ( Signati Argenti ) उपहार खरूप दिया था \*। इससे भी सिद्ध होता है कि यूनानियों के भारत में ब्राने से पहले ही यहाँ चाँडी के श्रंकित सिक्कों का प्रचार था। उन्नीसवीं शताब्दी के श्रंत में प्रोफेसर डार्म्स्टेंटर ( J. Darmsteter ) ने तिसा था कि सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त प्राचीन भारत में सिक्कों का प्रचार भ्रारंभ हुन्ना था 🕆। इस पर पश्चिमी जगत में उनकी बहुत हुँसी उड़ाई गई थी। सर श्रलेक्ज़ेएडर कनिंघम, विन्सेन्ट ए० स्मिथ, ई० जे० रैप्सन श्रादि विद्वानी के मत के अनुसार सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त प्राचीन

<sup>\*</sup> Coins of Ancient India, P. V.

<sup>†</sup> Journal Asiatique, 1892, p. 62.

भारत में सिक्कों का प्रचार होना श्रसम्भव है। श्योंकि सिकन्दर के आक्रमण के समय ही तत्त्रशिला के राजा आस्मि (Omphis) ने उसको चाँदी के बहुत से सिक्के उपहार स्वक्रप दिए थे। इन सब विद्वानों के मतानुसार प्राचीन भारत के सिक्के इस देश की तौल की रीति से बने हैं। क्योंकि भारतीय सिक्कों का आकार प्राचीन जगत की समस्त सभ्य जातियों के सिक्कों के आकार से भिन्न है। पश्चिमी देशों में सब से पहले लीडिया देश में सिकों का प्रचार आरंभ इश्राया। ये सिको या तो सोने के छोटे छोटे पिंड होते थे या चाँदी मिले हुए सोने के पिंड। पीछे धीरे धीरे राजा लोग सिक्के बनाने के काम में इस्तचेप करने के लिये बाध्य हुए थे: श्रीर नकली सिक्कों का प्रचार रोकने के लिये इन पिंडाकृति सिक्कां पर श्रंकचिह्न श्रंकित करने की प्रथा चली थी। पश्चिमी जगत के सभी देशों में इन पिंडा-कृति सिक्कों के अनुकरण पर सिक्के वने थे। परंतु भारतीय सिकों की उत्पत्ति कुछ श्रीर ही ढंग से हुई थी। यहाँ चाँदी के पत्तरों के छोटे छोटे चौकोर टुकड़े काटकर सिक्के बनाप जाते थे। पीछे से उनकी विशुद्धता स्चित करने के लिये उन सिक्षों पर एक ब्रोर अथवा दोनों ब्रोर ब्रंकचिह्न ब्रंकित किया जाने लगा था। प्राचीन भारत में सिक्कों को अंकित करने की जो रीति थी, वह प्राचीन जगत के श्रन्यान्य सभ्य देशों की रीति से विलकुल भिन्न थी। इसलिये विदेशी विद्वानी को विषश होकर यह मानना पड़ा था कि भारत में सिकों को श्चंकित करने की जो रोति है, वह इसी देश की है, विदेशों नहीं है। सिक्कों को श्चंकित करने की यह स्वतंत्र रीति उत्तरा-पथ की है; क्योंकि दिल्लापथ के प्राचीन सिक्के प्राचीन पश्चिमी देशों के सिक्कों की तरह गोलाकार हैं।

श्रभी हाल में डेकुर डेमॉसे नामक एक फ्रांसीसी विद्वान् ने निश्चित किया है कि पुराण श्रादि सिक्के भारत में बने हुए पारसी सिक्के हैं। चाँदी के पुराण श्रीर चाँदी के दारिक (दारा श्रथवा दरायुस के सिक्के) में कोई भेद नहीं है #।

श्रव पाश्चात्य विद्वान् कहा करते हैं कि भारतीय वर्णमाला श्रीर पत्थर की कारीगरी प्राचीन फिनीशिश्रा श्रीर फारस से यहाँ श्राई है। इसलिये यदि प्राचीन सिकों के संबंध में भी इसी प्रकार की बातें कही जायँ, तो इसमें कुछ श्राश्चर्य नहीं है। प्रोफेसर डेकुर डेमाँसे के मत का समर्थन श्रभी हाल में भारतीय पुरातत्त्व विभाग के प्रधान श्रधिकारी डाकृर डी० बी० स्पूनर ने किया है †। मैक्समूलर का मत है कि निष्क

<sup>\*</sup> Nous crayons avoirdemotre que les punchmarked d'argent et de cuivre constituent simplement une variete hindoue du mounayage perse achemenide.

श्रनुवाद—हमारा विश्वास है, हमने यह बतलाया है कि श्रंक-चिह्नित रजत एवं । तास्रमुद्रा पारस्य देश की श्रालिश्रीय मुद्रा का भारतवर्षीय विभागमात्र है।

Notes sur les Anciennes Monnaises de L' Inde-Journal Asiatique, 1912, p. 123.

<sup>†</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, 1915, p. 411.

शब्द संस्कृत भाषा की किसी घातु से नहीं निकला है #। प्रोफे-सर टामस का अनुमान है कि यह शब्द प्राचीन हिन्नू भाषा की किसी धात से निकला है, †। प्राचीन काल में भिन्न भिन्न जातियों के संसर्ग से प्राचीन भारत की भाषा में बहुत से बिदेशी शब्द आ गए थे। यदि किसी सिक्के का नाम किसी विदेशी भाषा से लिया गया हो, तो क्या इससे यह सिद होगा कि भारतवासियों ने प्राचीन काल में जिस विदेशी जाति की भाषा से सिक्के का नाम लिया था. उसी बिदेशी जाति से उन लोगों ने उक्त सिक्के का व्यवहार करना भी सीखा था ? भाषातस्वविद और नृतस्वविद विद्वानों के मत के अनुसार ब्राचीन भारतवासी श्रौर ईरानवासी दोनों एक ही श्रार्य जाति की भिन्न भिन्न शासाएँ मात्र हैं। अतः यदि प्राचीन हैरान और व्राचीन भारत में धात तीलने और सिक्के बंकित करने की रीतियाँ एक ही रही हों, तो इसमें आश्चार्य की कोई बात नहीं है। जब तक यह बात भली भाँति प्रमाणित न हो जाय कि धात तौलने अथवा सिक्के अंकित करने की ये रीतियाँ ईरान के ब्रार्थ्य निवासियों की निज की हैं ब्रौर जिस समय भारत-वासियों ने उम रीतियों का भवतम्बन किया था. उससे पहले

<sup>Nishka is a weight of gold or gold in general, and it has certainly no satisfactory etymology in Sanskrit.
Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature.</sup> 

<sup>†</sup> Ancient Indian Weights, pp. 16-17.

से वे रीतियाँ ईरान-वासियों में चली आती थीं, तब तक यह कहना कभी संगत नहीं हो सकता कि धातु तौलने और सिक्के अंकित करने की रीतियों के संबंध में प्राचीन भारत-चासी ईरानवालों के ऋणी हैं।

गौतम बुद्ध के जन्म से बहुत पहले भारतवर्ष में जो सिक्क प्रचलित थे, उनके बहुत से प्रमाण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। इस विषय में किसी को संदेह नहीं है कि जातकमाला में जितनी कहानियाँ हैं, वे बुद्ध के जन्म से पहले भी यहाँ प्रच-तित थीं: श्योंकि उनमें से बहुत सी कहानियाँ श्रार्थ्य जाति की साधारण संपत्ति हैं। श्राजकल के पाश्चात्य विद्वानी का श्रजु-मान है कि ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी में सब जातक वर्त्तमान स्वरूप में लिखे गए थे। उन सब जातकों में श्रनेक स्थानों पर कार्षापण वा काहापण शब्द का व्यवहार हुन्ना है। मिस्टर रिज् डेविड ने एक प्रबन्ध में यह दिखलाया है कि पाली साहित्य में सिकों का कहाँ कहाँ उल्लेख है \*। एक। स्थान पर लिखा है कि मधुरा की रहनेवाली घासवदत्ता नाम की वेश्या पाँच सौ पुराण लेकर श्रात्मविकय किया करती थी । बौद शास्त्रों में मानव समाज की दैनिक घटनाश्लों का जो बुत्तान्त दिया गया है, उससे पता चलता है कि उन दिनों सुवर्ण.

いって、ままっているとうとは、大きのでは、大きのできるというできます。

<sup>•</sup> On the Ancient Weights and Measures of Ceylon. pp. 1-13.

<sup>†</sup> Cunningham's Coins of Ancient India, p. 20.

पुराण, काकिनी और कार्पाणण का बहुत श्रधिक व्यवहार होता था। फ्रांसीसी विद्वान् बर्नुफ ने श्रपने "बौद्ध धर्म के इतिहास की उपक्रमणिका" (Introduction al' Histoire de Bouddhisme) नामक श्रन्थ में प्राचीन सिक्कों के उल्लेख के बहुत से उदाहरण दिए हैं।

सिद्धान्त कोमुदी में ही इस बात का प्रमाण मिलता है कि पाणिनि के समय में भी यहाँ सिक्कों का प्रचार था। कौमुदी के सूत्रों में रूप्य = रूपादाहत शब्द का ब्यवहार है \*। इस संबंध में मि० गोल्डस्ट्रकर का मत है कि पाणिनि ने तद्धित प्रत्यय 'य' के संबंध में कहा है कि श्राहत के अर्थ में रूप्य शब्द रूप (श्राकार) में 'य' प्रत्यय के मिलाने से निकलता है। रूप्य शब्द से श्रांकित और श्राकार का विशिष्ट श्राभिप्राय होता है †।

इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ईसा सं पूर्व पाँचवीं श्रीर छठी शताब्दी में भी भारतवर्ष में पुराण श्रादि सिकों

<sup>#</sup> सिद्धान्तकीमुदी, प्राशाहरहा

<sup>-</sup>Numismata Orientalia, Vol. 1., p. 39., note 3.

का प्रचार था। श्रतः यदि यह कहा जाय कि भारत में इन सब सिकों की उत्पत्ति ईसा के जन्म से १००० वर्ष पूर्व हुई थी, तो इसमें किसी प्रकार की अत्युक्ति न होगी। मुद्रा-तस्वविद कर्निघम का यही मत है 🗱। किन्तु रैप्सन 🕆 और स्थिथ ‡का श्रनुमान है कि जिस समय जातकों की कहानियाँ वर्त्तमान रूप में लिखी गई थीं, उसी समय पुराण त्रादि सिक्कों का प्रचार श्रारम्भ दुश्रा था। निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि इन सब सिक्कों का प्रचार कितने दिनों तक रहा। अनुमान होता है कि ईसवी सन् के श्रारम्म के समय पुराण, सुवर्णं श्रादि श्रंक चिह्न-युक्त सिक्कों का प्रचार उठ गया था। बुद्ध गया की मन्दिर वेष्टनी श्रौर बरहूत गाँव की **स्तूपवेष्टनी** में श्रनाथिपएडद के द्वारा जेतवन के खरीदे जाने के सम्बन्ध में जो दो खोदी हुई लिपियाँ (Bis-relief) हैं, उनसे प्रमा-णित होता है कि उन दिनों श्रंक चिह्न युक्त सिक्कों का व्यवहार होता था। बहुत गाँव का स्तूप श्रौर बुद्ध गया की मन्दिर-वेष्टनी ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में बनी थी। दो वर्ष पहले पुरातत्त्व विभाग के प्रधान श्रधिकारी सर जान मार्शल ने तत्त्व-शिला के खँडहरों को खोदते समय द्वितीय दियदात के सवर्ण सिक्कों के साथ बहुत से पुराण या चाँदी के कार्षापण ढुँढ़

<sup>\*</sup> Coms of Ancient of India, p. 43.

<sup>†</sup> Indian Coins, p. 2.

Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. L., P. 135,

निकाले थे #। दूसरे दियदात का म्रानुमानिक राजत्व-काल ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी का शेषार्घ है। कर्निघम ने लिखा है कि बहुत दिनों तक काम में आनेवाले अनेक पुराण द्वितीय श्रांतिमाख (Antimachos II), फ़िल्सिन (Philoxenos), लिसिय (Lysius), श्रांतिश्रालिकद (Antialkidas), मेनन्द्र (Menander) ब्रादि भारतीय यूनानी राजाओं के सिकों के साथ त्राविष्कृत हुए थे 🕆 । ये सब यूनानी राजा लोग ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में जीवित थे। इससे सिद्ध होता है कि ई सा से पूर्व दूसरी शताब्दी में भी भारत में पूराण ऋदि सिक्कों का प्रचार था। बुद्ध गया के महाबोधि मंदिर में बज्जासन के नीचे कर्निधम ने हविष्क के सुवर्ण सिक्कों के साथ एक पुराण भी दूँढ निकाला था 🗘। हुविष्क के समय में अर्थात् ईसवी दूसरी शताब्दी में पुराणों का चाहे बहुत ऋधिक प्रचार न रहा हो. तो भी संभवतः साधारण प्रचार श्रवश्य था। पादरी लोवेन्थाल का कथन है कि द्विणापथ में बहुत प्राचीन काल से लेकर ईसवी तीसरी शताब्दी तक पुराणों का व्यव-हार होता था × । इन सब प्रमाणी के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि पुराख और सुवर्ण आदि प्राचीन

<sup>\*</sup> J. H. Marshall—Sketch of Indian Antiquities, Calcutta, 1914, p. 17.

<sup>†</sup> Cunningham's Coins of Ancient India, p. 54. ‡ Cunningham's Mahabodhi, pl. XXII., 16-17.

<sup>×</sup> Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 135.

सिकों का ईसा से पूर्व दसवीं शताब्दी से लेकर ईसवी सन् के आरंभ तक प्रचार था।

बारहवीं शताब्दी ईसवी में बंगाल के सेन राजाओं के ताम्रशासनों में भी पुराणों का उल्लेख मिलता है:—

- (१) वज्ञालसेन का ताम्रशासन—...प्रत्यब्दं कपर्दक पुराण पञ्चशतोत्पत्तिकः \* .....।
- (२) लदमणसेन का सुन्दरवनवाला ताम्रशासनः .....श्रधस्तया सार्द्धकाकिनी द्वयाधिक त्रयोविंशत्यन्मानोत्तरः स्वाववकसमेतः भूदोणत्रयात्मकः संवत्सरेण पंचाशत् पुराणो-त्यत्तिकः †...।
- (३) लदमणसेन का आनुिलयावाला ताम्रशासन— संवत्सरेण कपर्दकपुराणशितकोत्पत्तिकं ‡ ...।
- (४) लदमणसेन का माधाई नगरवाला ताम्रशासन ..... .....शतैकात्मकसंवत्सरेण कपर्दकाष्ट्रषष्टि पुराणाधिक शत-मृह्यका × ...।
- (५) लदमणसेन का तर्पणदीघीवाला ताम्रशासन—..... ...संवत्सरेण कपर्दकपुराण सार्द्धशतैकोत्पत्तिको + ...।

<sup>\*</sup> साहित्य-परिषद-पत्रिका (बँगला), १७ वॉॅं भाग, पु० २३७।

<sup>†</sup> रामगति न्यायरत्न कृत "बंगभाषा श्रो साहित्य", तीसरा संस्करण, परिशिष्ट, स, ए० स भीर ग।

ţ ऐतिहासिक चित्र, १ म पर्य्याय, ए० २६०।

<sup>.</sup> 🗴 रंगपुर साहित्य-परिषद्-पत्रिका, ४ था माग, प्र० १३१।

<sup>+</sup> साहित्य-परिवत्त-पिका, १७ वाँ भाग, पृ० १३६।

(६) विश्वरूपसेन का मदनपाड़वाला तम्रशासनः ...... ...द्वात्रिशत् पुराणोत्तर च त्रीशतिकः .....१३२ #।

चाँडी के पत्तर काटकर उनके दोनों ओर एक एक करके अनेक अन्य श्रंक-चिह्न बनाए जाते थे। सिक्कों पर एक ही श्रोर अधिकांश अंकचिह्न बनाए जाते थे, दूसरी श्रोर अनेक पुराणी पर कोई श्रंक चिह्न न होता था। यदि श्रंक चिह्न होते भी थे तो उनकी संख्या बहुत कम होती थी। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा को किया जाता था। ऐसे सिक्के बहुत ही कम हैं जिनके दोनों श्रोर श्रंकचिह्नों की संख्या समान हो। इन सब श्रंक-चिह्नों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मत-भेद है। क्रिंचम म्रादि विद्वानों का मत है कि विश्विक लोग एक बार परीचा किए इए सिकों को फिर से पहचानने के लिये इस प्रकार के चिह्न श्रंकित किया करते थे।बाद के बंगाल के स्वा-धीन मुसलमान राजाओं के चाँदी के सिक्कों पर भी इस प्रकार के श्रंकचिह्न (Punch Mark वा Shroff Mark) मिलते हैं। बुरातत्त्व विभाग के प्रधान श्रधिकारी डाकुर स्पृनर के मत के श्रनुसार पुराणों पर जो श्रंक-चिह्न हैं, वे उन नगरों के चिद्व हैं जिन नगरों में वे सिक्के मुद्रित हुए अथवा बने थे ×। भृतत्व-विशारद थियोबोल्ड ने इन सब

<sup>\*</sup> Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, Pl, I, p, 13.

<sup>×</sup> Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1905-6, p. 155.

श्रंक-चिह्नों का विस्तृत विवरण एकत्र करके प्रकाशित किया है \*। थियोबोल्ड के २०० से श्रधिक भिन्न भिन्न श्रंकचिह्नों में से ६६ श्रंकचिह्न सिक्कों के एक श्रोर, २८ श्रंकचिह्न दूसरी श्रोर श्रौर श्रन्य १५ श्रंकचिह्न सिक्कों के दोनों श्रोर मिलते हैं। थियोबोल्ड ने श्रंकचिह्नों को छु: भागों में विभक्त किया है—

- (१) मनुष्य मूर्ति ।
- (२) श्रस्त्र-शस्त्र श्रौर मनुष्यों के बनाए हुए द्रव्य श्रादि।
- (३) पशु श्रादि।
- (४) वृत्तों की शाखाएँ और फल-मृल आदि।
- (५) शौर, शैव अथवा प्राचीन ज्योतिष्क-मंडलो की उपा-सना के सांकेतिक चिह्न।
  - (६) अञ्चात ।

हम पहले कह चुके हैं कि प्राचीन सुवर्णवा निष्क श्रव तक कहीं नहीं मिला। जो पुराण वा घरण और कार्षापण श्रनेक श्राकार के मिले हैं, वे समवा श्रसम, चौकोर श्रथवा गोलाकार हैं। विद्वानों का श्रनुमान है कि विदेशी जातियों के संसर्ग के कारण भारतवासियों ने गोलाकार सिक्कों का व्यवहार करना श्रारंभ किया था †।

<sup>•</sup> Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1890, Pt. I., P. 151.

<sup>†</sup> The cutting of circular blanks from a metal sheet being a more troublesome process than snipping strips into short lengths, the circular coins are presumably a

प्रसिद्ध सुद्रातत्त्वविद् विन्सेन्ट प० स्मिथ ने प्राचीन पुराख, कार्षापण श्रादि सिक्कों को चार भागों में विभक्त किया है—

- (१) चौकोर दएड (Solid ingot)। आज तक इस तरह के केवल तीन सिक्के मिले हैं।
- (२) वक्रदंड (Bent bar)। जान पड़ता है कि चाँदी के दंड को टेढ़ा करके सिक्कें तैयार करने की यह प्रधा इसिलये चलाई गई थी जिसमें उन सिक्कों में से चाँदी का दुकड़ा कोई काट न ले।
- (३) सम वा श्रसम चौकोर। इस तरह के सिक्के बहुत अधिक संख्या में मिले हैं। मि० स्मिथ ने इस विभाग के सिक्कों को चार और उप-विभागों में विभक्त किया है—
- (क) इसमें एक ओर बहुत से अंकचिह हैं, परंतु दूसरी ओर कोई चिह्न नहीं है।
- (ख) इसमें एक श्रोर एक श्रौर दूसरी श्रोर बहुत से श्रंकचित्त हैं।
- (ग) इसमें एक त्रोर दो त्रीर दूसरी त्रोर बहुत से श्रंकचिह्न हैं।
- (घ) इसमें एक ओर तीन अथवा अधिक और दूसरी ओर बहुत से अंकचिह्न हैं।

later invention than the rectangular ones-V. A. Smith.

<sup>-</sup>Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I., P. 124.

- (४) गोलाकार सिक्के। इनमें भी तीन उप-विभाग हैं-
- (क) इसमें एक श्रोर एक भी श्रंकचिह्न नहीं है, परंतु दूसरी श्रोर बहुत से श्रंकचिह्न हैं।
- (ख) इसमें एक ओर एक और दूसरी ओर बहुत से अंकचिह्न हैं।
- (ग) इसमें एक त्रोर दो त्रथवा त्रधिक त्रौर दूसरी त्रोर बहुत से श्रंक-चिह्न हैं।

मिस्टर सिथ ने कार्षापण वा काहापण नामक प्राचीन सिक्के को भी दो भागों में विभक्त किया है—

- (१) सम वा श्रसम चौकोर सिक्के।
- (२) गोलाकार सिक्के।

ऊपर कहे हुए प्रत्येक विभाग में दो उप-विभाग हैं—

- (क) इसमें एक श्रोर श्रंकचिह्न नहीं है, किंतु दूसरी श्रोर बहुत से श्रंकचिह्न हैं।
- (ख) इसमें एक श्रोर एक वा श्रधिक श्रौर दूसरी श्रोर बद्दत से श्रंकचिह्न हैं।

प्रसिद्ध विद्वान् श्रौर मुद्रातत्त्वविद् सर पलेक्जेएडर कर्नि-धम निगमचिह्न नामक सिक्के का श्राविष्कार करके चिरस्परणीय हुए हैं#। निगम शब्द का श्रर्थ श्रेष्ठी वा स्वार्थ-वाहकों की सभा

<sup>•</sup>Rapson's Indian Coins, p. 3; Buhler Indian Studies, iii., p. 49; Cunningham, Coins of Ancient India, p. 59, pl. III., 8-12.

#### [ २४ ]

(Trade Guild) जान पड़ता है। इस तरह के सिक चौकोर और साँचे में ढले हुए हैं। उन पर प्राचीन ब्राह्मी वा खरोष्ठी लिपि में "नेगमा" श्रीर "दोजक" लिखा रहता है। प्राचीन पुराण और कार्षापण, प्राचीन और श्राधुनिक संसार के श्रीर और सिकों की तरह राज कर्मचारियों के द्वारा श्रंकित नहीं होते थे। श्रेष्ठी-संप्रदाय राजा की श्राक्षा के श्रनुसार जितने सिकों की श्रावश्यकता होतो थी, इस तरह के उतने सिकों तैयार कराया करते थे #।

<sup>\*</sup> It is clear that the punch-marked coinage was a private coinage issued by guilds and silver-smiths with the permission of the Ruling Powers."

<sup>-</sup>Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, P. 133.

## दूसरा परिच्छेद

#### माचीन भारत के विदेशी सिके

बहुत प्राचीन काल से भारतवासी वाणिज्य व्यवसाय के लिये विदेश जाया करते थे और विदेशी ज्यापारी इस देश में आया करते थे। प्राचीन काल में विदेशी वाणिज्य के तीन मागं थे। इनमें से एक तो खल-मार्गधा और बाकी दो जल-मार्ग थे। श्रायीवर्त्त के उत्तर पश्चिम प्रान्त से भारतीय व्यापारी घोडों श्रीर ऊँटों पर माल लादकर वाह्वीक (Balkh), उत्तर कुरु, मध्य एशिया. ईरान वा वर्तमान फारस श्रीर बाबिरुष वा वभेर अर्थात बैबिलोन तक जाया करते थे। ज्यापारी लोग अपने देश से जो माल ले जाते थे, उसके बदले में वे भिन्न भिन्न देशों से वहाँ के सोने और चाँदी के सिक्के अपने देश में ले आया करते थे। दोनों जल-मार्गों में से श्ररव सागर का मार्ग ही प्रधान था। इस मार्ग से भारतीय व्यापारियों के जहाज बाबि-रुष, मिस्र और अफ्रिका के पूर्वी तट के देशों तक आते-जाते ये और भारतवर्ष के माल के बदले में सोने और चाँदी के विदेशी सिक्के ऋपने देश में लाया करते थे। रोमन साम्राज्य की चरम उन्नति के समय में भारतवर्ष के बने हुए माल के बदले में रोम के लाखों सोने के सिक्के भारत ग्राया करते थे। जिस

समय ऋरबवालों ने मुसलमानी धर्म ब्रह्ण किया था, उस समय तक अरब सागर पर भारतीय व्यापारियों का पूरा पूरा अधिकार और प्रभाव था। ईसवी श्रठारहवीं शताब्दी में भी गुजरात श्रीर महाराष्ट्रदेश के व्यापारी जहाज मिस्र श्रीर अफ्रिका के पूर्वी तट तक ब्राया-जाया करते थे। भारत के माल के बदले में सोने के जो विदेशों सिक्के इस देश में आया करते थे, उनमें से लीडिया देश के सोने श्रीर चाँदी की मिश्रित श्वेत धातु (White metal) के सिक्के सब से श्रधिक प्राचीन हैं। कई वर्ष हुए, पंजाब के बन्नू जिले में सिंधु नद के पश्चिमी तट पर लीडिया के राजा कीसस (Cræsus) का सोने का एक सिका मिला था। रंगपुर जिले के सद्यः पुष्करिणी नामक गाँव के प्रसिद्ध जमींदार राय श्रीयुक्त मृत्युंजय राय चौधरी बहादुर ने यह सिक्का खरीद लिया है। लीडिया के राजा कीसस के सिक्के संसार के सब से प्राचीन सिक्कों में सब से पहले के हैं #। इस सिक्के में एक ब्रोर एक साँड़ ब्रौर एक

<sup>\*</sup> According to Herodotus the earliest stamped money was made by the Lydians—Coins of Aucient India, p. 3.

The earliest coinage. of the ancient world would appear chiefly to have been of silver and electrum; the latter metal being confined to Asia Minor, and the former to Greece and India. Some of the Lydian Staters of pale gold may be as old as Gyges.

—Ibid, p. 19.

शेर का मुँह बना है और दूसरी ओर एक छोटा और एक बद्धा श्रंकचिद्व ( Punch mark ) है। प्राचीन पूर्वी जगत में हो प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित थे। एक तो बाबिरुष की रीति (Babylonian Standard) के अनुसार बने इप श्रीर दूसरे यावनिक रीति ( Attic Standard ) के श्रवसार बने हुए। बाबिरुष की रीति पर बने हुए सोने के सिक्के तौल में १६= ग्रेन हैं। श्रीयुक्त मृत्युंजयराय चौधरी का सिक्का १६४ ७५ ग्रेन है: इसलिये यह बाबिरुष की रीति के श्रनुसार बना इश्रा सिक्का है। चौधरी महाशय ने यह सिक्का खरीद-कर परीचा के लिये हमारे पास भेजा था। जान पड़ता है कि इस तरह का कोई सिक्का इससे पहले भारतवर्ष में नहीं मिला था और न इस तरह का कोई सिक्का भारतवर्ष के किसी अजायब खाने में है। इस तरह का और कोई सिक्का पहले से मौजद नहीं था, इसलिये मिस्टर जी० एफ० हिल ने अपनी " ऐतिहासिक यूनानी सिक्के " \* और प्रोफेसर पर्सी गार्डनर ने अपनी "सिकन्दर से पूर्व पशिया के सोने के सिक्के" † नामक पुस्तक में कीसस के सोने के सिक्के का जो विवरण और चित्र दिया है, उसे देखकर हमने निश्चित किया था कि चौधरी महाशय का खरीदा हुआ सिक्का असली है।

<sup>•</sup> G. F. Hill's Historical Greek Coins, p. 18, pl. 1"7.

<sup>†</sup> Percy Gardener's Gold Coins of Asia before Alemander the Great, p. 10, pl. 1. 5.

लाखनऊ के कैनिंग कालेज के अध्यापक प्रसिद्ध मुद्रातत्त्वविद् मिस्टर सी० जे० ब्राउन के पास उस सिक्के का चित्र और चौधरी महाशय का लिखा हुन्ना प्रबन्ध भेजा गया था। ब्राउन साहब को भी उस ृसिक्के के श्रसली होने के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं हुआ था। ईसा से पूर्व छुठी शताब्दी के मध्य भाग में पशिया महादेश में लीडिया देश के मिश्र धात और सोने के सिक्के ही वाणिज्य के लिये काम में श्राते थे। ईसा से पूर्व सन् ५४६ में लीडिया का राजा कीसस फारस के राजा खुरुप (Cyrus) से लड़ाई में हार गया था। उस समय लीडिया देश पराधीन हो गयाथा। उसी समय से पूर्वी जगत में दारिक ( Daric ) श्रौर सिग्लोस ( Siglos ) नामक सोने श्रौर चाँदी के सिक्कों का बनना ब्रारम्भ हुन्ना था। राय चौधरी महाशय का अनुमान है कि उनका खरीदा हुआ सिक्का ईसा से पूर्व सन् ३२१ में, भारत पर सिकंदर के आक्रमण से पहले. किसी समय इस देश में श्राया होगा \*।

ईसा से पूर्व पाँचवी श्रथमा छठी शताब्दी में भारत के उत्तर-पश्चिम सीमान्त के प्रदेश फारस के साम्राज्य में मिल गए थे। उस समय खुरुष (Cyrus), दरियाञ्चष (Darius) स्नादि हाखामानिषीय (Achaemenian) वंशी पारसी सम्नाटी का अधिकार पश्चिम में भूमध्यसागर से लेकर पूर्व में पंचनक

<sup>•</sup> Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X., 1914, p. 487.

तक हो गया था। उस समय वर्त्तमान अफगानिस्तान उत्तरा-पथ का एक प्रदेश माना जाता था। पारस के राजाओं का भारतीय अधिकार और शासनभार तीन स्त्रपों (Satraps) पर था। और फारस के सम्राट् प्रति वर्ष तौल में ३६० टेलेन्ट (Talent) सोने के सिक्के राजस्त-स्वरूप पाते थे। उस-समय पारसिक साम्राज्य की भारतीय प्रजा ने अपने शासकों से दो बार्ते सीखी थीं—

(१) खरोष्ठी लिपि, जो वर्तमान फारसी लिपि की तरह दाहिनी ख्रोर से बाई ख्रोर को लिखी जाती थी ख्रौर (२) प्राचीन पारसी सिक्कों का व्यवहार ।

इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि पारसिक श्रधिकार के समय भारत के उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेशों में पारसिक सिकों का व्यवहार होता था। भारतीय प्रदेशों में प्रचलित सोने श्रीर चाँदी के श्रनेक पारसिक सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के भारत में ही बनते थे । उनका मूल्य दो स्टेटर (Stater) होता था। चाँदी के सिकों (Sigloi) पर प्राचीन भारतीय पुराण वा घरण की भाँति श्रंकचिह्न (Punch mark) मिलते हैं। मुद्रातत्त्वविद् कर्निधम के श्रनुसार ऐसे चिह्न भारतीय नहीं हैं। परन्तु उनका सिद्धान्त युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि इस तरह के दो एक सिक्कों पर श्रंक-चिह्न में भारतीय ब्राह्मी

<sup>\*</sup> R. Babelon-Les Perses Achaemenides, pp. XI. XX. 16.

वा खरोष्ठी श्रद्धर बने हुए हैं। मारतवर्ष में मिले हुए प्राचीन पारिसक सिकों के श्रंक चिह्न देखकर प्रोफेसर रैप्सन श्रद्धमान करते हैं कि पारिसक श्रधिकार-काल में भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम सीमान्त के प्रदेशों में पुराण और चाँदी के पारिसक सिक्के दोनों एक ही समय में चलते थे । इस तरह के सिक्कों में से एक सिक्के पर ब्राह्मी 'जो' और एक दूसरे सिक्के पर खरोष्ट्री 'ग' बना हुशा मिलता हैं। मिस्टर रैप्सन ने इस तरह के सिक्कों पर सब मिलाकर १२ खरोष्ट्री श्रीर ब्राह्मी श्रद्धार दूँढ़ निकाले हैं । श्रद्धामान होता है कि गोलाकार पुराण श्रादि पारिसक श्रधिकार-काल में विदेशी सिक्कों को देखकर बनाए गए होंगे।

रोम साम्राज्य के श्रभ्युद्य-काल में वहाँ के सोने, चाँदी श्रौर ताँबे के लाखों सिक्के भारतवर्ष में श्राया करते थे। उत्त-रापथ श्रौर दक्षिणापथ के भिन्न भिन्न स्थानों में श्रब भी समय समय पर रोम देश के सोने, चाँदी श्रौर ताँबे के बहुत से सिक्के मिला करते हैं ×। थोड़े दिन हुए, उड़ीसा में रोम के

<sup>\*</sup> Indian Coins, p. 3.

<sup>†</sup> Ibid. pl. 1, 3-4.

<sup>‡</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, 1895, p. 875.

<sup>×</sup> श्रीयुत सिष्ठक ने मारतवर्ष में मिखे हुए रोमक सिकों की सूची तैयार की है। —Journal of the Royal Asiatic Society, 1904 pp. 591—673.

सम्राट् हेड्रियन का सोने का एक सिक्का मिला था। रोम साम्राज्य के श्रधःपतन के समय श्रद्ध के समुद्री मार्गवाला भारतीय विश्वकों का वाणिज्य धीरे धीरे कम होने लगा। भार-तीय विदेशी व्यापार का दूसरा जलमार्ग बंगाल की खाड़ी का था। इस मार्ग से बंगाली, उड़िया और द्राविड़ी विश्क लोग माल लेकर बरमा, मलय और यवद्वीप श्रादि स्थानों में जाया करते थे। इन देशों में उन्होंने भारतीय उपनिवेश स्थापित किए थे। इस मार्ग से विदेशी सिक्के तो भारत में न श्राते थे, परंतु पूर्वी देशों में बहुत बड़ा श्रीपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित हो गवा था।

बहुत प्राचीन काल से प्राचीन पारिसक सिक्कों के साथ यूनान के एथेन्स नगर के वे सिक्के भी, जिन पर उल्लू की तस-वीर बनी होती थी, पूर्वी जगत में वाणिज्य-व्यवसाय में काम श्राते थे। पीछे ज्यों ज्यों पथेन्स की श्रवनित होती गई, त्यों त्यों पूर्वी जगत में ऐसे सिक्कों का श्रभाव होता गया; श्रौर श्रवमानतः ईसा से पूर्व ३२२ सन् में पथेन्स नगर में सिक्के बनाने का काम बन्द हो गया। उसी समय से पूर्वी जगत में इस तरह के सिक्कों का बनना श्रारम्भ हुश्रा। भारत में बने हुए इस तरह के बहुत से सिक्के एथेन्स के सिक्कों का श्रव-करण मात्र हैं। मनुष्य का स्वभाव सहज में नहीं बदलता, इस-लिये जब एथेन्स के उल्लूवाले सिक्कों का श्रमाव हुश्रा, तब पूर्वी विश्वकों ने नए प्रकार के सिक्कों का व्यवहार न करके उसी

पुराने ढंग के उल्लुवाले सिक्कों का श्रनुकरण श्रारम्भ कियाक्ष। भारतवर्ष में इन सिक्कों के अनुकरण पर जो सिक्के बने थे. उनमें से कई सिक्कों पर उल्ल के बदले में बाज का चिह्न बना हम्रा मिलता है । ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी के सातवें दशक में जिस समय जगद्विजयी सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय सुभृति नाम का एक राजा पंचनद में राज्य करता था 🙏। सुभृति ने एथेन्स के सिक्कों के ढंग पर चाँदी के जो सिक्के बनवाए थे. उन पर एक श्रोर शिरस्त्राण पहने इए राजा का मस्तक और दूसरी और कुक्कुट की मूर्ति बनी हुई है। ऐसे सिक्कों पर यूनानी भाषा में सुभूति (Sophytes) का नाम लिखा हुआ है × । भारतवर्ष में ताँबे के कुछ ऐसे चौकोर सिक्के भी मिले हैं जिन पर सिकन्दर का नाम श्रद्भित है। परन्तु इस तरह के सिक्के बहुत दुर्लभ हैं +। सिक-न्दर के प्रधान सेनापति सिल्युकस (Seleucus) ने ईसा से पूर्व ३०६ सन् में मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त पर आक्रमण किया

<sup>\*</sup> B. V. Head, Catalogue of Greek Coins in the British Museum, Attica, pp. XXXI—XXXII, Athens, Nos. 267—276a, pl. VII, 3—10.

<sup>†</sup> Rapson's Indian Coins, p. 3, pl. 1., 7.

<sup>‡</sup> V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, pp. 80-90.

<sup>×</sup> V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum. Vol. I., p. 7, pl. I., 1—3.

<sup>+</sup> Rapsons' Indian Coins, p. 4.

था। युद्ध में सिल्यूकस हार गया और उसे भारत के उत्तर-पश्चिम सीमान्त के तीन प्रदेशों पर से श्रपना श्रधिकार छोडना पड़ा। जान पड़ता है कि उस समय से सीरिया के सिल्युकवंशी राजाओं के साथ मौर्य-वंशी चन्द्रगुप्त, बिम्बिसार और अशोक श्रादि सम्राटों का फिर कोई भगड़ा नहीं हुत्रा। इस अनुमान का कारण यह है कि मेगास्थनीज (Megasthenes), दाइमा-खोस ( Daimachos ) श्रादि यूनानी राजदूत पाटलिपुत्र नगर में रहा करते थे; श्रीर श्रशोक के श्रनेक शिलालेखों में श्रान्तियोक (Antiochos), तुरमय (Ptolemy), मक ( Magas of Cyrene ), श्रालिकसुद्र ( Alexander of Epirus ) श्रादि यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख है। प्रथम (Seleukos Nikator), प्रथम श्रान्तियोक (Antiochos Theos), द्वितीय ग्रान्तियोक (Antiochos II.), तृतीय त्रान्तियोक (Antiochos Magnus) त्रौर द्वितीय सिल्युक (Seleukos Kallinikos) इन चारों राजाओं के चाँदी के बहुत से सिक्के भारत के उत्तर-पश्चिम सोमांत में मिले हैं।

सीरिया के सिल्यूकवंशी राजाशों के विशाल साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर बहुत से छोटे छोटे खंड-राज्य बने थे। उनमें से पारस देश का पारद राज्य श्रीर बाह्वीक में प्रथम दिय-दात का यूनानी राज्य प्रधान है। पारस का पारद राज्य ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी के मध्य भाग से लेकर ईसवी तीसरी मु०—३

शताब्दी के प्रथम पाद तक बना रहा। एक बार पारद्वंशी राजा लोग उत्तरापथ में श्रपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए थे। उन लोगों के भारतीय सिक्कों का विवरण श्रागे चलकर यथास्थान दिया जायगा। पंजाब, श्रफगानिस्तान श्रौर सिन्ध देश में प्रति वर्ष पारद राजाश्रों के सोने श्रौर चाँदी के बहुत से सिक्के मिला करते हैं।

स्टीन (Sir Marc Aurel Stein), प्रनवेडेल ( Grunwedel ) श्रादि विद्वानों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि मध्य एशिया किसी समय भारतवासियों का बहुत वडा उपनिवेश श्रौर भारतीय सभ्यता का एक खतंत्र केन्द्र था। मध्य एशिया के रेगिस्तान में सैकड़ों गाँवों और नगरों के खँड-हर श्रादि मिले हैं। उन्हीं सब खँडहरों श्रादि में भारतवर्ष श्रीर चीन देश की सीमा के प्रदेशों के प्राचीन सिक्के मिले हैं। मध्य एशिया के काशगर प्रदेश में जो सिक्के मिले हैं. उन पर खरोछी श्रवरों में भारत की प्राकृत भाषा और चीनी श्रवरों में चीनी भाषा है। चीनी श्रवरों में सिक्के का मृल्य या परिमाण श्रोर खरां धी श्रवरों में राजा का नाम लिखा हुआ है। इस तरह के सिक्के यद्यपि बहुत ही दुष्प्राप्य हैं, तो भी अनेक सिक्के मिले हैं। परन्तु दुःख की बात है कि उनमें से किसी पर का राजा का नाम पूरी तरह से पड़ा नहीं जाता \*।

<sup>•</sup> Rapson's Indian Coins, p. 10; Terrien de la Couperie, Comptes rendus de L' Academie des Inscriptions,

ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी के मध्य भाग में सिल्यूकवंशी राजाओं के अधीन वाह्वीक (Bactria) देश के शासनकत्ती दियदात (Diodotos) ने विद्रोह करके अपनी खाधीनता की घोषणा की थी। उसके उपरान्त उसका पुत्र द्वितीय दियदात सिंहासन पर बैठा। दियदात के नाम के सोने, चाँदी श्रीर ताँबे के कई सिक्के मिले हैं; परन्तु श्रव तक किसी प्रकार इस बात का निर्णय नहीं हो सका कि ये सिक्के प्रथम दियदात के हैं ऋथवा द्वितीय दियदात के। प्रथम दियदात ने मौर्य सम्राट् अशोक के राजत्व-काल के मध्य भाग में बाह्वीक में खाधीन राज्य श्रापित किया था: श्रीर उसका पुत्र द्वितीय दियदात श्रशोक के राज्य-काल के शेष भाग में श्रथवा उसकी मृत्यु के कुछ ही बाद बाह्वीक के सिंहासन पर बैठा था। श्रशोक की मृत्य के बाट ही भारत के उत्तर-पश्चिम सीमांत के प्रदेश मौर्यवंशी राजात्रों के ब्रधिकार से निकल गए थे। श्रनुमान होता है कि द्वितीय दियदात ने कपिशा, उद्यान और गांधार को जीतकर पचनद के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था: क्योंकि सिंधुनद के पूर्व ओर अवस्थित तत्त्वशिला नगरी के खँडहरों में से पुरातत्त्व-विभाग के प्रवान ऋधिकारी सर जान मार्शल ने दियदात के सोने के अनेक सिक्क दूँढ निकाले हैं। दियदात के नाम के एक प्रकार के सोने के सिक्के, दो प्रकार के चाँदी के

<sup>1890,</sup> p. 338; Gardner, Numismatic Chronicle, 1879, p. 274.

सिक्के और एक प्रकार के ताँचे के सिक्क अब तक मिले हैं। मुद्रातत्त्व के बाताओं ने श्राकार के श्रनुसार चाँदी के सिकों को हो भागों में विभक्त किया है-एक छोटे और दूसरे बड़े। चाँदी के बड़े सिक्कों में दो उपविभाग हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मुख श्रीर दूसरी श्रोर हाथ में वज्र लिए ज्यपिटर की मुर्चि, एक गिद्ध पत्ती और फूल की माला है। इसरे प्रकार के सिक्कों पर माला के बदले में चंद्रकला और छोटे गिद्धपत्ती की मूर्ति है \*। चाँदी के छोटे सिक तो द्राप्य नहीं हैं, परंतु दियदात के ताँवे के सिक्के बहुत ही दुष्प्राप्य हैं। ताँबे के सिक्षों पर एक श्रोर ज्यूपिटर का मस्तक श्रीर दूसरी श्रोर देवी श्रार्तमिस की मूर्त्ति श्रीर कुक्कर है। देवी के हाथ में उल्का श्रीर पीठ पर तर्कश है। सिक्की पर युनानी भाषा श्रीर श्रज्ञरों में दियदात का नाम है। इस विषय में मतभेद है कि ये सिक्षे प्रथम दियदात के हैं श्रथवा द्वितीय दियदात के। मि० विंसेंट ए० स्मिथ कहते हैं कि ये सिक्के द्वितीय दियदात के हैं 1। किंतु खर्गीय श्रध्यापक गार्डनर के मत के अनुसार ये सिक्षे प्रथम दियदात के हैं × । सिल्यूक-

<sup>\*</sup> Catalogue of Coins in the British Museum, Greek and Scythic Kings of Bactria and India, p. 3, pl. 1. 5-7.

<sup>†</sup> B. M. C. pl. 1., 9.

Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. 1., p. 7.

<sup>×</sup> British Museum Catalogue of Indian Coins.

<sup>-</sup>Greek and Scythic kings of Bactria & India, p. 3.

वंशी सम्राट् तृतीय श्रांतियोक (Antiochos III. Magnus) ने जिस समय श्रपने पैतृक राज्य के उद्धार का संकल्प करके वाहीक और पारद राज्य पर त्राक्रमण किया था, उस समय युथीदिम (Euthydemos) नामक एक राजा ने वाह्वीक में उसका मुकाबला किया था। यूथीदिम ने द्वितीय दियदात को पराजित करके वाहीक पर अधिकार किया था। जब आंति-याक ने यूथीदिम को हरा दिया, तब यूथीदिम ने दूत के द्वारा श्रांतियोक से कहला भेजा कि जिन लोगों ने मेरे बड़ों के राज-त्व-काल में विद्रोह किया था, उन लोगों को पराजित करके मैंने वाह्नीक पर श्रधिकार किया है। वाह्नीक की उत्तरी सीमा पर शक जाति सदा यवन राज्य पर श्राक्रमण करने के लिये तैयार रहती है। यदि हम श्रात्मरत्ता के लिये उन सब बर्बर जातियाँ से सहायता माँगें, तो वे जातियाँ बड़ी प्रसन्नता से हमारी सहायता करेंगी। परंतु जब एक बार यवन राज्य में शक जाति का प्रवेश हो जायगा, तब फिर वह कभी अपने देश को सीटना न चाहेगी: श्रीर उस दशा में एशिया खंड के श्रीक या यवन साम्राज्य पर बहुत बड़ी श्राफत श्रा जायगी। इस पर श्रांति-योक ने यूथीदिम को खाधीन राजा मान लिया था श्रीर उसके पुत्र के साथ त्रापनी कन्या का विवाह कर दिया था। पाश्चात्य पेतिहासिक पोलीबियस (Polybios) ने इन सब घटनाओं का उल्लेख किया है। यृथिदिम के सोने, चाँदी श्रीर ताँबे के सिक्के मिले हैं। इनमें से सोने के सिक्के बहुत ही दुष्णाप्य हैं। यृथिदिम का सोने का एक ही सिक्का लंदन के ब्रिटिश म्युजिन्नम में है। उसके एक श्रोर राजा की मुर्चि श्रौर दूसरी क्रोर हाथ में दंड लिए हुए ज्यूपिटर की मूर्ति है \*। यूथिदिम के चाँदी के सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रोर राजा की प्रौढ़ बवस्था की मूर्त्ति श्रौर दूसरी श्रोर हाथ में दराड लेकर पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए हरक्यूलस की मृत्ति है। ऐसे सिक्कों के दो उपविभाग हैं। पहले उप-विभाग में तो हरक्यूलस के हाथ का दएड पत्थर पर रखा हुत्रा है; परंतु दूसरे विभाग में वह दगड हरक्यूलस की जाँघ पर पड़ा है। दोनों प्रकार के सिक्कों का श्राकार बहुत छोटा है। इस प्रकार के बड़े श्राकार के सिक्के नहीं मिलते। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर राजा की वृद्ध श्रवस्था की मूर्त्ति है; परंतु इस तरह के सिक्के बहुत दुष्प्राप्य हैं। लंडन के ब्रिटिश म्यू-जिश्रम में इस तरह के केवल दो सिक्के हैं 🕆 । यूथिदिम के ताँचे के सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर हरक्यूलस की मूर्त्ति और दूसरी श्रोर नाचते हुए बोड़े की मृर्त्ति है। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर यूनानी देवता अपोलो का मस्तक और दूसरी ओर त्रिपद वेदी है। यृथिदिम के नाम के चाँदी के कई दुष्प्राप्य सिक्कों पर राजा की तरुण वय की मूर्ति है। मि॰ गार्डनर के मत से ये सिक्के

<sup>◆</sup> B. M. C, 4; pl. 1.—10

<sup>†</sup> Ibid p. 5, Nos. 13-14.

द्वितीय यृथिदिम के हैं। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम यृथिदिम के साथ द्वितीय यृथिदिम का क्या संबंध था। मि० गार्डनर का मत है कि द्वितीय यृथिदिम, दिमित्रिय का पुत्र और प्रथम यूथिदिम का पोता था। मि० गार्डनर के ब्रन्थ के प्रकाशित होने के उपरान्त द्वितीय यृथिदिम के श्रीर भी तीन प्रकार के सिक्के मिले हैं। इनमें से एक प्रकार के सिक्के निकल धातु के हैं। रसायन शास्त्र के पाश्चात्य विद्वानी ने ईसवी सत्रहवीं शताब्दी में निकल धातु का आविष्कार किया था 🕆। किंतु भारतीय यूनानी राजाश्रों के निकल के बने हुए श्रनेक छिक्कों के मिलने से 🕻 सिद्ध होता है कि निकल का श्रंतिम श्राविष्कार पुनराविष्कार मात्र है: क्योंकि पूर्वी जगत् में बहुत प्राचीन काल से निकल धातु का व्यवहार होता श्राया था। यदि यह बात न होती तो द्वितीय यूथिदिम और दिमित्रिय कभी प्रायः विशुद्ध निकल धातु के सिक्के बनाने में समर्थ न होते। द्वितीय यूथिदिम के निकल के सिक्कों पर एक त्रोर ऋपोलो का मुख त्रौर दूसरी श्रोर त्रिपद वेदी है × । द्वितीय यूथिदिम के ताँबे के नप

**<sup>◆</sup>** B. M. C. p. 18, pl. III, 3—6

<sup>†</sup> Numismatic Chronicle-1868, p. 307.

<sup>1</sup> Ibid p. 308.

<sup>×</sup> Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore, by R. B. Whitehead, Vol. 1. p. 14.

मिले हुए सिक्के हो प्रकार के हैं। पहले विभाग के ताँबे के सिक्के सब प्रकार से निकल के सिक्कों की तरह ही हैं \*। दूसरें प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक श्रोर हरक्यू लस की मूर्ति श्रोर दूसरी श्रोर एक घोड़े की मूर्ति है †।

प्रथम त्रार द्वितीय यूथिदिम के सिक्के भारतीय यूनानी राजाओं की यूनान देश की तौल की रीति के अनुसार बने हुए हैं। यूथिदिम के पहले के किसी यूनानी राजा ने धातु तौलने की भारतीय रीति के अनुसार सिक्के नहीं बनवाए थे। प्रथम यूथिदिम के पुत्र दिमित्रिय ने सब से पहले अपने सिक्कों पर भारतीय भाषा में अपना नाम अंकित कराया था और यूनानी तौल की रीति के बदले पारसिक रीति का अवलम्बन किया था। दिमित्रिय के उपरान्त पन्तलेश (Pantaleon) और अगथुक्लेय (Agathocles) नामक राजाओं ने सब से पहले भारतीय तौल की रीति के अनुसार सिक्के बनवाए थे।

हम पहले कह चुके हैं कि श्रंक चिह्नवाले सिक्के दो प्रकार के हैं, एक चौकोर श्रौर दूसरे गोलाकार। मुद्रातत्त्व के हाताश्रों का श्रमान है कि श्रन्यान्य विदेशी जातियों के संसर्ग के कारण भारतवासी लोग गोलाकार पुराण बनाने लग गए थे। पाश्चात्य जगत के सब से पुराने सिक्के गोला-

<sup>\*</sup> Ibid p. 15, Nos. 32-33.

<sup>†</sup> Ibid, No. 34.

कार हैं। इसलिये अनुमान होता है कि बाबिरुषीय, फिनिशिय श्रादि प्राचीन सभ्य जातियों के संसर्ग के कारण भारतवासियों ने वाणिज्य के सुभीते के लिये गोलाकार पुराण बनाए थे। उस समय तक प्राचीन भारत के सिक्कों के आकार में परि-वर्तन होने पर भी सम्भवतः श्रौर किसी वात में कोई परि-वर्तन नहीं हुआ था। सिक्कों पर राजा का नाम अथवा और कुछ अज्ञर आदि न होते थे। यूनानी जाति के संसर्ग के कारण भारतवासी लोग सिक्कों की और बातों में भी परिवर्तन करने लग गए थे। उस समय सब से पहले भारतीय सिक्कों पर भारतीय भाषा में राजा की उपाधि श्रीर नाम श्रंकित करने की प्रथा चली थी। जिस प्रकार भारत के यूनानी राजाओं ने इस देश की धात तौलने की रीति के अनुसार सिक्के बनवाने श्रारम्भ किए थे. उसी प्रकार भारतीय राजाश्रों श्रीर जातियों ने भी यूनानी सिक्कों के ढंग पर गोलाकार सिक्के बनवाना और उन पर अपना अपना नाम श्रंकित कराना आरम्भ किया था। आगे के दो अध्यायों में उन सिक्कों का विवरण दिया जायगा जो ईसा से पूर्व दो शताब्दी ऋौर ईसा के बाद दो शताब्दी तक भारत में प्रचलित थे और जो सिक्के बनाने की देशी अथवा विदेशी रीति के अनुसार देशी अथवा विदेशी राजाओं ने बनवाए थे।

# तीसरा परिच्छेद

### विदेशी सिकों का अनुकरण

(क) यूनानी राजाझों के सिक्के

भारतीय मुद्रातस्व के साथ श्रारम्भिक श्रवस्था में प्राचीन भारत के लुप्त इतिहास के उद्घार का घनिष्ठ सम्बन्ध था। ईसवी श्रट्वारहवीं शतार्व्या के प्रथमार्द्ध में जिस समय सब से पहले भारतवर्ष में भारतीय यूनानी राजाश्रों के सिक्के मिले थे, उस समय पाश्चात्य पिएडतों में बहुत बड़ी हलचल मच गई थी। ऐसे सिक्कों पर यूनानी भाषा में लिखे हुए राजा के नाम के साथ साथ भारतीय प्राकृत भाषा श्रौर खरोष्ठी श्रथवा ब्राह्मी श्रद्धरों में भी राजाका नाम लिखा हुश्रा है। १=२४ ईसवी में राजस्थान के लेखक कर्नल टाड ने रायल एशियाटिक सोसाइटी के कार्य-विवरण में आपलदत्त और मेनेन्द्र के सिक्की के चित्र छुपवाए थे। उसी समय से पाश्चात्य जगत् के समस्त देशों में भारतीय यूनानी राजाओं के सम्बन्ध में श्रनुसन्धा**न** ब्रारम्भ हुन्ना था। फ्रान्स में रोचेट ( Raoul Rochette ), जर्मनी में लैसेन ( Lassen ), इंगलैएड में विल्सन ( H. H. Wilson ) स्रौर भारतवर्ष में ब्रिन्सेप ( James Prinsep ) म्रादि विद्वान् यूनानी राजाम्रों के सिक्कों के सम्बन्ध में म्रजु-

सन्धान करने लग गए थे। इस अनुसन्धान के फल-खक्ष भारतवर्ष में प्रिन्सेप और जर्मनी में लैसेन ने एक ही समय में प्राचीन भारतीय ब्राह्मी और खरोष्ट्री वर्णमालाओं का पाठो-सार किया था। श्राजकल के प्रसिद्ध प्रललिपितत्त्व (Palaeography) का यहीं से श्रारम्भ होता है।

जिन पाश्चात्य परिडतों ने वैज्ञानिक रीति से भारतीय यूनानी राजाश्रों के सिक्कों के सम्बन्ध में विचार किया है, उनमें से भारतीय पुरातत्त्व विभाग के सर्वेप्रधान अधिकारी सर प्लेग्जेएडर किनंघम का नाम सब से अधिक उन्लेख के योग्य है। कलकत्ते की पशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में सन् १८३४ में भारतीय यूनानी राजात्रों के सिक्कों के सम्बन्ध में किनेंघम का पहला लेख प्रकाशित हुआ था। उस समय से लेकर अपने मृत्यु काल (सन् १⊏६२) तक किंघम साहब भारतीय मुद्रातत्त्व के सम्बन्ध में बराबर विचार करते रहे। सन् १८६८ से १८६२ तक कर्निधम साहब ने "पूर्व में सिकन्दर के उत्तराधिकारियों के सिक्के" नामक जो बहुत से निबन्ध श्रादि प्रकाशित किए थे, उन्हीं में यूनानी, शक श्रीर पारद राजाओं के सिक्कों के सम्बन्ध में सब से पहले वैज्ञानिकः आलोचना हुई थी \*। यद्यपि कुछ दिनों बाद ये सब निबंध

<sup>\*</sup> Numismatic Chronicle; Coins of Alexander's Successors in the East, 1868—70, 1872—73; Coins of the Indo-Scythians, 1888-90,1892; Coins of the later Indo-Scythians, 1893-94.

आदि निरर्थक हो गए थे, तथापि भारतीय यूनानी राजाओं सम्बन्धी मुद्रातत्व की श्रालीचना का इतिहास इन्हीं सब निबंधी में मिलता है \*।कनिंघम साहब भारतवर्ष में प्रायः साठ वर्ष तक रहे थे। इस बीच में उन्होंने हजारों पुराने सिक्के एकत्र किए थे। उनके इकट्टे किए हुए भारतीय यूनानी राजाश्रों के सिक्के श्राजकल लंदन के ब्रिटिश म्यूजिश्रम में रखे दुए हैं। इस तरह के सिक्कों का ऐसा श्रच्छा संग्रह संसार में श्रीर कहीं नहीं है। कनिंघम के बाद जर्मन विद्वान वान सैले ( Von Sallet ) ने वाह्वीक श्रौर भारतीय यूनानी राजाश्चों के सिक्कों के सम्बन्ध में जर्मन भाषा में एक ग्रन्थ लिखा था । श्राजकल केम्ब्रिज के श्रध्यापक रैप्सन(E. J. Rapson), प्रसिद्ध ऐतिहासिक विन्सेन्ट स्मिथ श्रीर भारतीय मुद्रातत्त्वसमिति ( Neumismatic Society of India) के सम्पादक हाइटहेड ( R. B. Whitehead ) इस तरह के मुद्रातत्त्व के सम्बन्ध में विचार करने के लिये प्रसिद्ध हैं। रैप्सन ने ऋपने "भारतीय सिक्के" नामक प्रन्थ और रायल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के अनेक निबंधों में भारतीय युनानी राजाओं के सिकों के सम्बन्ध में

<sup>\*</sup> इनके सिवाय विरुसन की Ariana Antiqua श्रीर रोचेट की Journal des Savants, नामक पत्रिका में प्रकाशित ग्रन्थावली श्रीर गार्डनर रचित त्रिटिश म्यूज़िश्रम के सिकों की सूची में मुदातस्य की इस तरह की श्राकोचना का इतिहास दिया गया है।

<sup>†</sup> Nachfolger Alexander der Grossen in Baktrien und Indien, Zeitschrift fur Numismatik, 1879-83.

शाकोचना की है # । विन्सेन्ट सिथ ने कलकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में एक निबन्धमाला में † श्रौर कलकत्तं के सरकारी श्रजायबखाने की सूची में इस तरह के सिक्कों की विस्तृत श्रालोचना की है । मि० ह्वाइटहेड ने कलकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में श्रौर हाल में प्रकाशित लाहौर के श्रजायबघर की सूची में ‡ इस विषय का श्रसाधारण पारवर्शिता के साथ वर्णन किया है।

किनंघम और वान सैले भारतीय यूनानो राजाओं को सिकंदर के उत्तराधिकारी बतलाते हैं, परंतु वास्तव में सिकंदर के साथ उन राजाओं का बहुत ही थोड़ा संबंध है। सिकंदर भारत के किसी देश पर स्थायी रूप से अधिकार न कर सका था। उसके सेनापित सिल्यूक ने एशिया के पश्चिम में जो विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया था, वाह्वीक उसीके अंतर्गत था; और वाह्वीक के यवनों वा यूनानियों ने भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम प्रांत पर आक्रमण करके अधिकार किया था। मुद्रा-तत्त्वविद् ह्वाइटहेड का अनुमान है कि यूथिदिम ने वाह्वीक से

<sup>\*</sup> Notes on Indian Coins and Seals, Jonrnal of the Royal Asiatic Society, 1900-05, Coins of the Greco-Indian Sovereigns, Agathocleia and Strato I, Soter and Strato II. Philopator.

<sup>†</sup> Numismatic Notes and Novelties, Journal of the Asiatic Society of Bengal—Old series. I, 1890.

<sup>‡</sup> Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal-New Series, Vols. I-XI, Numismatic Supplement.

अफगानिस्तान उद्यान और गांघार जीता था\*। परंतु सम्भवतः दियदात के समय में ही भारत का उत्तर-पश्चिम प्रांत यूना-नियों के हाथ में गया था; क्योंकि सिंघु नद के पूर्वी तट पर तक्षिशला नगरी के खँडहरों में दियदात के सोने के बहुत से सिक्के मिले थे†। यूथिदिम के पुत्र दिमित्रिय के समय से यूनानी राजाओं के सिक्कों पर भारतीय भाषा और अक्तों में राजा का नाम और उपाधि मिलती है और इसी समय से प्राचीन भारतीय प्रथा के अनुसार =० रत्ती (१४० ग्रेन) तौल के ताँबे के चौकोर सिक्कों का प्रचार ग्रारम्भ हुआ थाः। इन्हीं सब कारणों से यूथिदिम के पुत्र दिमित्रिय से लेकर हेर मय ( Hermaios ) तक यूनानी राजा लोग भारतीय यूनानी राजा माने जा सकते हैं। अब तक नीचे लिखे यूनानी राजाओं के सिक्के मिले हैं—

| भारतीय नाम   | यूनानी नाम                  |
|--------------|-----------------------------|
| १ ऋर्षेबिय   | Archebios                   |
| २ ऋगथुक्केय  | <b>A</b> gathokles          |
| ३ ऋगथुक्केया | <b>A</b> gatho <b>kleia</b> |

<sup>\*</sup> Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore. Vol. I. p. 4.

<sup>†</sup> A Sketch of Indian Archaeoloy, by Sir John Mar-shall, C. I. E. p. 17.

Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore. Vol. I. p 14.

## [ 89 ]

| <b>४ श्र</b> मित    | Amyntas             |
|---------------------|---------------------|
| ५ श्रंतिश्रालिकिद   | Antialkidas         |
| ६ स्रार्त्तिमिदोर   | Artemidoros         |
| ७ त्रांतिमस्र       | Antimachos          |
| ⊏ श्रपलद्त          | <b>A</b> pollodotos |
| ६ श्रापुलफिन        | Apollophanes        |
| १० एपन्द्र          | Epander             |
| २१ एवुक्रतिद        | Eukratides          |
| १२ भोइल             | $Z_{ m cilos}$      |
| १३ तेलिफ            | Telephos            |
| २४ थेउफिल           | Theophilos          |
| १५ दिश्रनिसिय       | Dionysios           |
| १६ दियमेद           | Diomedes            |
| १७ निकिय            | Nikias              |
| र् <b>⊏ पंतले</b> व | Pantaleon           |
| १६ पत्तसिन          | Polyxenos           |
| २० पेउकलश्र         | Peukelaos           |
| २१ [ प्रत ]         | Plato               |
| २२ फिलसिन           | <b>P</b> hiloxenos  |
| २३ मेनन्द्र         | Menander            |
| २४ तिसित्र          | Lysius              |
| २५ स्नत             | Strato              |

#### [ 8⊏ ]

२६ हिपुस्त्रत २७ हेरमय २= हेलियकेय Hippostratos

Hermaios

Heliokles

हम पहले कह चुके हैं कि दिमित्रिय प्रथम यूथिदिम का पुत्र और सीरिक्रा के सिल्यूकवंशी राज्ञा तृतीय आन्तियोक का दामाद था। इसी ने सबसे पहले प्राचीन भारतीय सिक्की के ढंग पर ताँवे के चौकोर सिक्कों का प्रवार किया था और युनानी खरोछी अन्तरों में अपना नाम और उपाधि श्रंकित कराई थी। पाश्चात्य ऐतिहासिक स्ट्रावो श्रौर जस्टिन ने उसे भारतवर्ष का राजा कहा है। उसी समय शकों ने बारह बार वाह्लीक पर त्राक्रमण करके यूनानी राजाश्रों को बहुत तंग किया था। उस समय प्रथम यृथिदिम का चीन साम्राज्य की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत वाह्वीक राज्य पर श्रधिकार था। परंतु उसकी मृत्यु के थोड़े दिनों वाद ही वन्तु (Oxus) नदी के उत्तर तट के प्रदेश पर शक जाति का ऋधिकार हो गया था। दिमित्रिय के साथ पत्रुक्रतिद (Eukratides) नामक एक यूनानी राजा का बहुत दिनों तक युद्ध हुआ था जिसके झंत में दिमित्रिय को श्रपना राज्य छोड़ना पड़ा था। पाश्चात्य ऐति-हासिक।जस्टिन ने इस युद्ध का उल्लेख किया है। दिमित्रिय के चाँदी और ताँबे के सिक्के मिले हैं। उसके चाँदी के सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर एक भ्रोर राजा का मुख श्रौर दूसरी भ्रोर हरक्यूत्तस की युवावका

की मृत्ति ग्रंकित है। दूसरे प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर हरक्यूलस की मृर्त्ति के बदले में यूनानी देवी पैलास (Pallas) की मूर्ति है। इस तरह के सिक्के बहुत ही दुष्प्राप्य हैं ग्रीर ऐसा केवल एक ही सिक्का कलकत्ते के श्रजायबंधर में है। दिमित्रिय के छः प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के ताँवे के सिक्कों पर एक छोर शिरस्नाण पहने इए राजा की मूर्त्ति और दूसरी ओर पत्त्युक्त वज्र खुदा हुआ है । इस तरह के सिक्के चौकोर हैं और इन्हीं पर सबसे पहले खरोष्टी अन्नरों में राजा का नाम और उपाधि लिखी गई थी। लाहौर के अजायबघर में इस तरह का केवल एक ही सिक्का है। उसपर खरोष्टी श्रज्ञरों श्रीर प्राकृत भाषा में "महरजस श्रपरजितस दिमे [ त्रियस ] वा देमेत्रियुस्" लिखा है। इसरे प्रकार के सिक्की पर एक श्रोर सिंह का चमड़ा पहने हुए हरक्यूलस का मुख और दूसरी ओर यूनानी देवी आर्तेमिस (Artemis) की मूर्त्ति है†। मि० सिथ का कशन है कि इस तरह के सिक्के निकल धातु के भी बनते थे1। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राज्ञसमुखयुक्त

<sup>\*</sup> Punjab Museum Catalogue, Lahore, p. 14, No. 26.

<sup>†</sup> Ibid, p. 13, Nos. 22-25; British Museum Catalogue, p. 7. Nos. 13-14; Indian Museum Catalogue, Vol. I, p. 9, No. 6.

Ibid, Note I.

ढाल वा चर्म और दूसरी श्रोर एक त्रिशूल बना है \*। चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर हाथी का सिर श्रौर दूसरी आर यूनानी देवता मर्करी ( Mercury ) के हाथ का एक विशिष्ट दंड (Caduceus) बना है। पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मुख श्रीर दूसरी श्रोर हाथ में शूल तथा चर्म लिए हुए पैलास की मूर्त्ति है!। छुठे प्रकार के सिक्कों पर भो एक श्रोर राजा का मुख श्रौर दूसरी श्रोर बैठी हुई पैलास की मूर्ति है × । एवक्रतिद ने दिमित्रिय को हराकर उसका राज्य ले लिया था + । कर्निधम साहव का अनुमान है कि एवुकतिद ईसा से पूर्व सन् १६० में सिंहासन पर बैठा था: क्योंकि पारद (Parthia) के राजा मिश्रदात + (Mithradates) श्रौर वाविष्यु के राजा टिमार्कस = (Timarchus) ने उसके सिक्कों का अनुकरण किया था। प्रकृतिद ने पहले तो दिमित्रिय को हराकर बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त किया

<sup>\*</sup> Ibid, Vol. I. p. 9. No. 7; B. M. C., p,.7, No. 14.

<sup>†</sup> Punjab Museum Catalogue, Vol. I, p. 13, No. 21; B, M. C. p. 7, No. 16.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 163, pl. XXX, 1.

<sup>×</sup>Ibid, pl. XXX. 2.

<sup>+</sup>British Museum Catalogue of Indian Colns, Greek and Scythic Kings of Bactria and India, p. XXV.

<sup>÷</sup>Percy Gardener, Parthian Coinage, p. 32, pl. II, 4.

<sup>=</sup>British Museum Catalogue of Indian Coins, Greek and Scythic Kings of Bactria and India, p. XXVI.

था, परन्तु उसके राजत्व काल के श्रंत में धीरे धीरे उसके अधिकार से बहुत से प्रदेश निकल गए थे। पारद के राजा द्वितीय मिथ्रदात ने दो प्रदेशों पर अधिकार किया था :: श्रीर सेटो नामक एक विद्रोही शासनकर्ता ने श्रपनी स्वाधीनता की घोषणा करके श्रपने नाम के सिक्के चलाना श्रारंभ कर दिया था। । इन सिक्कों पर किसी संवत का १४७वाँ वर्ष श्रंकित है। मुद्रातत्व के विद्वानों का श्रनुमान है कि ईसा से ३१२ वर्ष पूर्व सीरिया के राजा सिल्युक ने जा संवत् चलाया था, उसी संवत् का वर्षे इस सिक्के पर दिया गया है। यदि यह अतु-मान सत्य हो तो ये सिक्के ईसा सं १६५ वर्ष पहले के बने हैं। प्रकृतिद के पिता का नाम संभवतः हेलियक्किय (Heliokles) श्रीर उसकी माता का नाम लाउडि ही (Laodike) था। एक अपूर्व सिक्के से इन नामों का पता चला है 1। ए बुकतिद के बाँदी और ताँबे के सिक्के मिले हैं। उसके चाँदी के सिक्के तीन प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का मुख श्रौर दूसरी श्रोर यूनानी देवता श्रपोलो की मूर्त्ति हैं 🗴 इस तरह के सिक्कों पर खरोष्ठी लिपि नहीं है। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर श्रपोलो की मृत्तिं के बदले में दो पिंड (Pilei of

<sup>•</sup> Ibid, p. XXVI; Strabo, XI, 11.

<sup>†</sup> Ibid, p. XXVI.

Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore, p. 6; B. M. C., p. XXI.

<sup>×</sup>P. M. C, p. 19. No. 60; I. M. C. Vol. I, p. 11.

the diosvui) हैं और प्रत्येक पिंड के बगल में ताल वृत्त की एक एक शास्ता है #। इस पर भी खरोष्टी लिपि नहीं है। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा की मूर्त्ति श्रौर दूसरी श्रोर हो घुडसवार बने हैं। ऐसे सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार में यूनानी अन्तरों में "Bailbus Eukratidon" लिखा हैं†; और दूसरे प्रकार में इन दोनों शब्दों के बीच में "Megalou" लिखा है\$। इस तरह का सोने का एक बडा सिक्का (Twenty stater piece) एक बार मध्य एशिया के बुखारा नगर में मिला था x। वह इस समय पेरिस के जातीय ग्रंथागार में रखा है + । प्रवुक्ततिद के कई दुष्प्राप्य सिक्कों पर यूनानी और बरोधी दोनों अन्तरों में राजा का नाम और उपाधि दी हुई है। कई तरह के चाँदी के इन सिक्कों के अतिरिक्त एबुक्रतिद के चाँदी के श्रीर भी सिक्के मिले हैं जो श्राकार में उक्त सिक्कों से कुछ भिन्न हैं। इस प्रकार के सिक्के बहुत ही दुष्प्राप्य हैं। कर्निधम ने उनका संग्रह किया था। मुद्रातत्त्व-विद् द्वाइटहेड ने उन सिक्कों की संचित्र सुची तैयार की है +।

<sup>\*</sup> Ibid; P. M, C; Vol. I. p. 21, Nos. 71-76.

<sup>†</sup> Ibid; p. 20, Nos 61-63.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 20. Nos 64-70; I. M. C; Vol. I, p. 11.

XRevue Numismatique, 1867, p. 382, pl. XII.

<sup>+</sup>Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Vol. I, p. 5.

<sup>÷</sup>Catalogue of Coins in the Punjab Museum, Lahore, p. 27.

एवकतिद के सब मिलाकर पाँच प्रकार के ताँबे के सिक्के मिलते हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक और राजा का मुख श्रौर दुसरी श्रोर दो घुड़सवारों की मूर्त्ति है। इनके दो उपविभाग हैं। पहले उपविभाग के सिक्के गोलाकार हैं और उनपर केवल यूनानी श्रव्तरों में राजा का नाम श्रौर उपाधि दी है #। दूसरे उपविभाग के सिक्के चौकोर हैं और उन पर युनानी श्रौर खरोष्ठी दोनों श्रज्ञर दिए गए हैं†। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक स्रोर शिरस्राण पहने हुए राजा का मुख और दूसरी श्रौर यूनानी विजया देवी (Nike) की मुर्ति है‡। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर शिरस्त्राण पहने हुए राजा का मुख श्रीर दूसरी श्रोर सिंहासन पर बैठे हुए ज्युपिटर की मुर्चि है×। इस तरह के सिक्कों पर खरोष्ठी श्रद्धरों में लिखा है-"कविशिये नगर देवत" + । इससे श्रनुमान होता है कि ज्यूपिटर की, कपिशा के नगर-देवता की भाँति, पूजा होती थी। चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रोर राजा का मुख और कुसरी

<sup>\*</sup> Ibid, p, 22, Nos. 81-86; I. M. C. Vol. I. p. 12, Nos. 14-16.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 22-25, Nos. 87-129; I. M. C., Vol. I., pp 12-13., Nos. 17-28.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 13, N0. 30; P. M. C. Vol. I. p. 26. No.130. × Ibid, p. 26. No. 131.

<sup>+</sup>J. Marquart Eranshahr, pp. 280-81; Journal of the Royal Asiatic Society, 1905, pp. 783-86.

श्रोर ताल वृद्ध की दो शाखाएँ हैं \*। ये तीनों प्रकार के सिक्के चौकोर हैं श्रीर इन पर यूनानी तथा खरोष्ठी दोनों श्रद्धर दिए हैं। किनंघम ने पाँचवें प्रकार के जिन सिक्कों का श्राविष्कार किया था, उनपर एक श्रोर राजा का मुख श्रीर दूसरी श्रोर श्रपोलों की मूर्त्ति हैं †।

मुद्रातत्त्व के बाताओं के अनुसार पन्तलेव, अगशुक्केय और आंतिमस्त नामक तीनों राजाओं के सिक्के प्रवृक्षतिद के सिक्कों की अपेता पुराने हैं । पंतलेव और अगशुक्केय ने तत्त्वशिला के पुराने कार्षापण के ढंग पर ताँबे के भारी और चौकोर सिक्कें बनवाए थे × । इन लोगों के ऐसे सिक्कों पर यूनानी और आसी अत्तरों में राजा का नाम और उपाधि दी हुई है + । पंतलेव के निकल और ताँबे के सिक्कों पर एक और तिकल के सिक्कों पर एक और दियनिसियस (Dionysos) का मुख और दूसरी ओर एक बाब की मूर्त्ति है ÷ । पंतलेव के ताँबे के सिक्कों पर एक और दिवले प्रकार के सिक्कों पर एक और मुख और दूसरी और एक बाब की मूर्त्ति है ÷ । पंतलेव के ताँबे के सिक्कों दो प्रकार के हैं । पहले प्रकार के सिक्कों पर एक और मुकुट पहने हुए राजा का मुख और दूसरी और सिंहासन पर

P. M. C., Vol-I. p. 26 No. 132.

<sup>†</sup> Ibld, p. 27, No. VII,

<sup>‡</sup> Rapson's Indian Coins, p. 6.

XI. M. C., Vol. I. P., 3-4. Cunningham, Archæological Survey Reports, Vol. XIV., p. 18; pl. X.

<sup>+</sup>Rapson's Indian Coins, p. 6.

<sup>÷</sup>P. M. C, Vol I, p. 16.

वैठे हुए ज्यूपिटर की मूर्ति है \*। निकल और पहले प्रकार के सिक्कों पर केवल यूनानी भाषा है। दूसरे प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर केवल यूनानी भाषा है। दूसरे प्रकार के ताँबे के सिक्कों चौकोर हैं। उनपर एक ओर एक नाचती हुई स्त्री की मूर्ति और दूसरी ओर सिंह अथवा बाघ की मूर्ति है। इस प्रकार के सिक्कों पर यूनानी और ब्राह्मी दोनों श्रव्तरों में राजा का नाम और उपाधि दी हैं।।

श्रगशुक्केय के चाँदी, निकल श्रौर ताँवे के सिक्के मिले हैं। चाँदी के सिक्के चार प्रकार के हैं। चारों प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर सिकंदर की मृक्तिं श्रौर नाम श्रौर दूसरी श्रोर सिहासन पर बैठे हुए ज्यूपिटर की मृक्तिं श्रौर श्रगशुक्केय का नाम है‡। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर दियदात का मुख श्रौर नाम श्रौर दूसरी श्रोर वज्र चलाने के लिये उद्यत ज्यूपिटर की मृक्तिं श्रौर श्रगशुक्केय का नाम है ×। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर यूथिदिम का मुख तथा नाम श्रौर दूसरी श्रोर पत्थर पर नंगे बैठे हुए हरक्यूलस की मृक्तिं श्रौर श्रगशुक्केय का नाम है +। चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मुख श्रीर

<sup>\*</sup> Ibid.

<sup>†</sup> P. M. C., Vol. I.. Nos. 37-40.

<sup>‡</sup> B. M. C., p. 10; No. I; P. M. C., Vol. I., p. 16; No. 41.

<sup>×</sup>B. M. C., p. 10; No. 2.

<sup>+</sup>Ibid, No. 3,

दूसरी श्रोर ज्यूपिटर श्रीर तीन मस्तकवाले हेकेट (Hecate) की मृत्तिं है #। अगथुक्केय के एक प्रकार के निकल के सिक्के मिले हैं। ये बिलकुल पंतलेव के निकल के सिक्कों के समान हैं । अगथुक्केय के चार प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्के गोलाकार हैं और उन पर एक ओर दियनिश्चियस (Dionysos)का मुख और दूसरी ओर बाघ की मृत्तिं है । इस प्रकार के सिक्कों पर केवल यूनानी भाषा है। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर नाचती हुई स्त्री की श्रौर दूसरी श्रोर बाध की मूर्त्ति है श्रोर इन पर यूनानी श्रोर ब्राह्मी दोनों श्रवरों में राजा का नाम और उपाधि है × । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर सुमेरु पर्वत और दूसरी ओर एक बौद्ध (?) चिह्न है + । इस तरह के सिक्कों पर केवल एक स्रोर बरोछी श्रवरों में "हितजसमे" लिखा है । सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डा० वुलर के मत से इसका अर्थ "हितयश का आधार" है। यूनानी भाषा में "Agathocles" शब्द का बही अर्थ है+। चौथे प्रकार के सिक्षों पर एक ओर सुमेर पर्वत और खरोब्री

<sup>\*</sup> Ibid, Nos 4-5., P. M. C., Vol. I., p. 17, No, 42.

<sup>4</sup> Ibid, Nos 43-44.

<sup>‡</sup> B. M. C., p. 11, No. 8,

<sup>×</sup> Ibid, p. 11, Nos. 9-14; P. M. C, Vol. 1, p. 17. Nos. 45-50; I. M. C, Vol. 1 p. 10, Nos 1-3.

<sup>÷</sup> P. M. C, Vol. 1. p. 18, No. 51.

<sup>÷</sup> Vienna Oriental Journal, Vol. VIII, 1894, p. 206.

श्राचरों में "श्रकशुक्केय" श्रीर दूसरी श्रोर बोधि वृत्त (?) है। श्रांतिम तीन प्रकार के सिक्के चौकोर हैं #।

श्रान्तिमल के तीन प्रकार के चाँदी के सिक्के श्रीर एक प्रकार के ताँ के सिक्के मिले हैं। श्रान्तिमल नाम के दो राजाओं के सिक्के मिले हैं; इसिलये मुद्रातत्विवद् कहते हैं कि ये सिक्के प्रथम श्रान्तिमल के हैं। इन सिक्कों में केवल यूनानी भाषा का व्यवहार है। पहले प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर एक श्रोर दियदात का मुल श्रोर नाम श्रोर दूसरी श्रोर वज्र चलाने के लिये तैयार ज्यूपिटर की मूर्त्ति श्रोर श्रान्तिमल का नाम हैं। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर श्राव्तिमल का नाम हैं। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर श्राव्तिमल का नाम हैं। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मुल श्रोर दूसरी श्रोर श्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मुल श्रोर दूसरी श्रोर श्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मुल श्रोर दूसरी श्रोर श्रान्तमल के ताँ के के सिक्के गोलाकार हैं श्रीर उनपर एक श्रोर हाथी श्रीर दूसरी श्रोर विजया देवी की मूर्ति हैं +।

पुरातत्त्व-वेत्तात्रों के मतानुसार हेलियक्रेय वाह्वीक का

<sup>\*</sup> P. M. C, Vol. 1. p. 18, Nos. 52-53; B. M. C, p. 12. No. 15.

<sup>†</sup> Ibid, p. 19.

<sup>‡</sup> B. M. C. pl. XXX, 6.

<sup>×</sup> P, M. C; Vol, 1. pp. 18-19, Nos, 54-58; B. M. C; Pi R, Mos, 1-6.

<sup>+</sup> Ibid, p. 19, No. 59,

श्रन्तिम युनानी राजा था श्रौर उसी के समय वाह्वीक से यूनानी राज्य उठ गया था#। इस समय तक के यूनानी राजाओं के चाँदी के सभी सिक्के यूनान देश की तौल की रीति ( Attic Standard ) के श्रनसार बने हैं । परन्त स्वयं हेलियकेय ने और उसके बाद के राजाओं ने यूनान देश की रीति के बदले में पारस्य देश की तौल की रीति के अनुसार सिके बनवाए थे। मुदातत्त्व के बाताओं का मत है कि हेलिय-क्रेय प्रकृतिद का पुत्र था और उसने अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त वाह्वीक का राज्य पाया था‡। मुद्रातत्त्व के ज्ञातात्रों को हेलियकेय के सिक्कों में ही इस बात का प्रमाण मिला है कि उसे विवश होकर वाह्वीक छोडना पडा था। हेलियक्रेय के कुछ सिक्के यूनान देश की तौल की रीति के श्रनुसार श्रीर कुछ सिक्के पारस्य देश की तौल की रीति के श्रनुसार बने हैं × । यूनान दंश की रीति के अनुसार हेलियकेय ने जो सिक्ते बनवाए थे, उनपर केवल यूनानी भाषा दी गई है झीर उनके एक स्रोर राजा का मुख श्रौर दूसरी श्रार ज्यूपिटर <mark>की</mark>

<sup>\*</sup> I, M, C, Vol, 1. p, 4; Indian Coins, p. 6,

<sup>†</sup> B, M, C; pp, L XVII-VIII.

<sup>‡</sup> B. M, C; p, XXIX; Numismatic Chronicle, 1869, p. 240,

<sup>×</sup> Rapson's Indian Coins p, 6,

मूर्ति है \* । बाद में जिस बर्बर जाति ने यूनानियों को बाह्नीक से भगाया था, उसने अपने ताँ बे के सिक्कों में इसी तरह के सिक्कों का अनुकरण किया था † । जो सिक्के भारतीय तौल की रीति के अनुसार बने थे, उनमें एक प्रकार के चाँदी के और दो प्रकार के ताँ बे के सिक्कों मिलते हैं । इन सब सिक्कों पर यूनानी और खरोष्ठी दोनों अत्तर दिए हैं । चाँदी के सिक्कों पर एक ओर राजा का मुख और दूसरी ओर खड़े हुए ज्यूपिटर की मूर्ति है ‡ । पहले प्रकार के ताँ वे के सिक्कों पर एक ओर राजा का मुख और दूसरी ओर हाथी की मूर्ति है × । दूसरे प्रकार के ताँ वे के सिक्कों पर एक ओर राजा का मुख और दूसरी ओर हाथी की मूर्ति है × । दूसरे प्रकार के ताँ वे के सिक्कों पर एक और हाथी की और दूसरी ओर बैल की मूर्ति है + । ये दोनों प्रकार के सिक्कों चौकोर हैं ।

हेलियक्रेय के राजत्व काल के श्रन्तिम भाग में एशिया की जंगली शक जाति ने वाह्लीक पर श्रधिकार कर लिया था।

<sup>•</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 27. Nos. 133-35; I. M. C. Vol. 1. p. 13, Nos. 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> P. M. C. Vol. 1. p. 28. Nos. 136-44.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 29. Nos. 145-47; I. M. C, Vol. 1. p 13, Nos. 3-4.

<sup>×</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 29. No. 148; I. M. C. Vol. 1. p. 14, No. 6.

<sup>+</sup>P. M, C. Vol 1. p. 29. No. 149; कलकते के अजायवघर में देखियक्रेय का एक और प्रकार का ताँचे का सिक्का है। यह गोलाकार है और इसके एक और राजा का मस्तक और दूसरी और घोड़े की मूर्ति है ।

उसी समय से पश्चिम के यूनानियों के साथ पूरव के यूनानियों का सम्बन्ध टूट गया था और इसके बाद से पश्चिमी यूना-नियों के इतिहास में पूर्वी यूनानी राज्यों का वर्णन बहुत कम मिलता है। हेलिकेय के बाद के यूनानी राजाओं में आन्ति-आलिकिद, आपलदत, मेनन्द्र और हेरमय के नाम विशेष उल्लेख-योग्य हैं। सन् १८०६ में मालव देश के वेश नगर में एक शिलास्तम्भ मिला था। उस शिलास्तम्भ पर ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी का खुदा हुआ एक लेख है। उससे पता चलता है कि यह स्तम्भ वासुदेव के किसी गरुड्ध्वज और तच्चिशाला निवासी भगवद्भक दिय (Dion) के पुत्र हेलिउदोर (Hellodors) नामक यवन दूत का बनवाया हुआ है। राजा म्रान्तिम्रालिकिद के यहाँ से राजा काशीपुत्र भागभद्र **के** यहाँ उनके राजत्व काल के चौदहवें वर्ष में हेलिउदोर श्राया था\*। यह अन्तिमालिकिद और सिक्कोंवाला मान्तिमालिकिट दोनों एक ही ब्यक्ति हैं। आन्तिआलिकिद के तीन प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर पगड़ी बाँधे हुए राजा का मुख और दूसरी ओर सिहासन पर बैठे हुए ज्युपिटर की मूर्ति, उनके दाहिने विजया देवी की मृत्तिं और एक हाथी की मृत्तिं हैं। ऐसे सिक्कों के वो उप-

Journal of the Royal Asiatic Society, 1909. p.
 1055-56; Epigraphica Indica, Vol. X. App, p. 63 No. 669.
 † P. M. C., Vol. 1. pp. 32-34; I. M. C. Vol. 1. p. 15-16.

विभाग हैं। पहले उपविभाग में मुकुट पहने हुए राजा की मूर्ति \* और दूसरे उपविभाग में पगड़ी बाँधे हुए राजा की मूर्ति हैं†। दूसरे प्रकार के सिकों पर एक ओर शिरस्नाल पहने हुए राजा का मुख और दूसरी ओर ज्यूपिटर, विजया और हाथी की मूर्ति हैं ‡। आन्ति आलिकिद के दो प्रकार के ताँवे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिकों पर एक ओर ज्यूपिटर की मूर्ति और दूसरी ओर दो पिएड और ताल वृद्ध की दो शाखाएँ हैं ×। इसमें भी दो उपविभाग हैं। पहले उपविभाग के सिक्के गोलाकार + हैं और दूसरे उपविभाग के चौकोर हैं÷। दूसरे प्रकार के ताँवे के सिक्कों पर एक ओर मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर हाथी की मूर्ति है =। मुद्रातत्त्व के झाताओं के मतानुसार लिसिय के साथ आन्ति आलिकिद का सम्बन्ध था; क्योंकि ताँवे के एक

<sup>\*</sup> P. M. C., Vol. 1. pp. 33-34, Nos. 184-89. I. M. C. Vol. 1. p. 15, Nos. 1-3.

<sup>†</sup> P. M. C., Vol. 1. pp. 32-33. Nos. 167-83; I. M. C., Vol. I. pp. 15-16. Nos. 4-16.

<sup>‡</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 34, Nos. 190=92.

 $<sup>\</sup>times$  P. M. C. Vol. 1 pp. 34-35.

<sup>+</sup> Ibid, Nos. 193-96; I. M. C. Vol. I. p. 16 No. 17.

<sup>÷</sup> P. M. C., Vol. 11. p. 35. Nos. 197-211; [I. M. C. Vol. 1, p. 16. Nos. 18-23.

<sup>=</sup>PM C., Vol. 1. p. 36, No. 212.

#### [ ६२ ]

सिक्के पर एक श्रोर यूनानी श्रव्तरों में लिसिय का नाम श्रीर दूसरी श्रोर खरोष्टी श्रव्तरों में श्रान्तिश्रालिकिद का नाम है #।

आपलदत के कई प्रकार के सिक्के पंजाब श्रीर श्रफगानिस्तान में मिले हैं; परन्तु आपलदत के सम्बन्ध में श्रब
तक किसी बात का पता ही नहीं लगा। किनंधम का श्रजुमान है कि आपलदत प्रबुकतिद का पुत्र था । विन्सेन्ट
स्मिथ ने भी इस श्रजुमान का ठीक मान लिया है । कुछ
लोगों का श्रजुमान है कि आपलदत नाम के दो राजा हुए हैं;
परन्तु विन्सिन्ट सिमध × श्रीर हाइट हेड + यह बात नहीं
मानते। आपलदत के दो प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं।
पहले प्रकार के सिक्कों पर पक श्रोर हाथी श्रीर दूसरी श्रोर
साँड की मूर्ति है ÷। ऐसे सिक्कों के दो उपविभाग हैं।
पहले उपभिवाग के सिक्के गोलाकार = श्रीर दूसरे उपविभाग
के चौकोर हैं \* । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर

<sup>\*</sup> Numismatic Chrontele, 1869, p. 300, pl. IX. 4.

<sup>†</sup> Ibid, Vol. X.-p.-66.

<sup>‡</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 18.

<sup>×</sup> Ibid, pp, 18-21.

<sup>+</sup> P. M. C, Vol. I. p. 7.

<sup>÷</sup> Ibid, pp. 40-41; I. M. C. Vol. 1. pp. 18-19.

<sup>=</sup> Ibid, p. 18, Nos. 10-11; P. M. C., Vol. 1. p. 40. Nos. 231-32.

<sup>\*\*</sup> Ibid, pp. 40-41, Nos. 233-53; I. M. C., Vol. 1, p. 19. Nos. 12-32.

मुकुट पहने हुए राजा का मुख और दूसरी ओर यूनानी देवता पैलास की मृक्षि है # । इनमें भी दो उपविभाग हैं। पहले उपविभाग पर Soter "त्राता" उपाधि श्रौर दूसरे उपविभाग में Philopator उपाधि है ! । आपलदत के दो प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार में एक ओर यूनानी देवता अपोलो और दूसरी ओर एक त्रिपद वेदी है × । इनके भी दो विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्के चौकोर + और दूसरे विभाग के गोलाकार ÷ हैं। दूसरे विभाग में जो कुछ लिखा है, उसके अनुसार ह्वाइटहेड ने उन सिक्कों के तीन उपविभाग किए हैं = । इस तरह के सिक्कों में से कई सिक्के वड़े और भारी हैं # । पहले विभाग के सिक्कों में से कई सिक्के वड़े और भारी हैं # । पहले विभाग के सिक्कों के भी उनके लेख के अनुसार ह्वाइटहेड ने दो उपविभाग किए हैं | |

<sup>\*</sup> Ibid, p. 18. Nos, 1-2; P. M. C. Vol. 1, pp. 41-43.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 41-42, Nos. 254-63.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 42-43, Nos. 264-92.

XI. M. C., Vol. 1, p. 20. P. M. C. Vol, 1. pp. 43-45;

<sup>+</sup>Ibid, Nos. 293-317; I. M. C. Vol. 1. p. 20, No. 37.

<sup>÷</sup> Ibid, Nos. 33-36; P. M. C; Vol. I, pp. 46-47; Nos. 322-38.

<sup>=</sup> Ibid, pp. 46-47.

<sup>\*\*</sup> Ibid, p. 47, No. 333.

<sup>††</sup> Ibid, pp. 47-49.

मृतिं भीर दूसरी भोर त्रिपद वेदी हैं । आपलदत के कुछ सिक्कों पर केवल बरोष्ठी अत्तर मिलते हैं । किन्धम ने बहुत हूँ इने पर दो प्रन्थों में आपलदत के नाम का उल्लेख पाया है। ऐतिहासिक ट्रागस (Trogus Pompeius) ने भारत के यूनानी राजाओं में मेनन्द्र भीर आपलदत नाम के दो प्रसिद्ध राजाओं का उल्लेख किया हैं । ईसधी पहली शताब्दी के एक यूनानी नाविक ने लिखा है कि उस समय भहकच्छ (भृगु-कच्छ वा भड़ीच) में आपलदत और मेनन्द्र के सिक्के चलते थे ×।

मेनन्द्र के कई प्रकार के सिक्के अफगानिस्तान और भारत के भिन्न भिन्न खानों में मिले हैं। मैसन ने कावुल के उत्तर और बेब्राम नामक खान में मेनन्द्र के १५३ सिक्के पाए थे + और कर्निधम ने मेनन्द्र के १००० से अधिक सिक्के एकत्र किए थे ÷। भारत में मथुरा, रामपुर, आगरे के समीप भूतेश्वर और शिमले जिसे के सावायूत नामक खान में मेनन्द्र के बहुत से सिक्के

<sup>•</sup> Ibid, p. 45. Nos. 318-21; I. M. C, Vol. 1. p. 21. No. 53.

<sup>†</sup> P. M. C. Vol. 1. p. 49.

<sup>‡</sup> Numismatic Chronicle, 1870, p. 79.

<sup>×</sup> Periplus of the Erythraean Sea Edited by Dr. Schoff.

<sup>+</sup>Numismatic Chronicle, 1870, p. 220, Wilson's Arisma Antiqua. p. 11.

<sup>÷</sup>Numismatic Chronicle, Vol. X, p. 220,

मिले हैं। स्ट्रैबो (Strabo) ने आपलोदोरस (Apollodoros) रिवत पारद देश के इतिहास के आधार पर लिखा है कि वाह्वीक के यूनानी राजाओं में से कुछ राजाओं ने सिकन्दर से भी अधिक राज्य जीते थे। और मेनन्द्र हाईपानिआ नदी पार करके पूर्व की ओर इसामस-तीर तक पहुँचा था\*। अब तक पह निश्चय नहीं हुआ कि इसामस नदी कहाँ है। कर्निघम का अनुमान है कि इसामस शोण का अपभंश हैं। डाक्नूर कर्न ने गार्गी संहिता में यवन जाति के द्वारा साकेत, मथुरा, पंचाल और पुष्पपुर वा पाटलिपुत्र पर आक्रमण होने का उल्लेख ढूँढ़ निकाला है । गोल्डस्टकर (Goldstucker) ने पतंजिल के महाभाष्य में यवनों द्वारा अयोध्या और माध्यमिक अथवा मध्य देश पर आक्रमण होने का उल्लेख ढूँढ़ निकाला है । गोल्डस्टकर स्वांध्या और माध्यमिक अथवा मध्य देश पर आक्रमण होने का उल्लेख ढूँढ़ निकाला है । महाकिव कालिदास के मालिवकाग्निमत्र नाटक में लिखा है

संभवतः यही मेनन्द्रका श्राक्रमण है। परन्तु भीयुक्त काशीपसाद जायसवाल का श्रनुमान है कि यह दिमित्रिय के श्राक्रमण की बात है। × Goldstucker's पाणिति p. 230.

<sup>•</sup> Ibid, p. 223,

<sup>†</sup> Ibid, p. 224.

<sup>‡</sup> ततः साकेतमाक्रम्य पंचालान् मधुरां तथा । यवना दुष्टविकान्तः पाप्स्यन्ति कुनुमध्वजम् ॥ ततः पुष्पपुरे याप्ते कदंमे (१) प्रथिते हिते (१) श्राकुला विषयाः सर्वे भविष्यन्ति न संशयः ॥

<sup>--</sup>Kern's रहत्संहिता p. 37.

कि जिस समय सुंग वंशीय पुष्पमित्र का पोता वसुमित्र अश्व-मेघ के घोड़े के साथ घूमने निकला था, उस समय सिन्धु के किनारे यवन घुड़सवारों की सेना ने उस पर श्राक्रमण किया था \*। तिब्बत देश के ऐतिहासिक तारानाथ ने लिखा है कि पुष्पमित्र के राजत्व काल में भारत पर सबसे पहले विदेशी जाति का श्राक्रमण हुश्रा था १। "मिलिन्द पंचहो" नामक पाली ग्रन्थ में वह कथोपकथन लिखा है जो शागल वा शाकल देश के मिलिन्द नामक राजा और बौद्धाचार्य्य नाग-सेन में हुआ था: । काश्मीर के कवि त्तेमेन्द्र के "बोधि-सत्वा-वदान कल्पलता" में "मिलिन्द" के स्थान में "मिलिन्द्र" मिलता है×। ऐतिहासिक प्रुटार्क लिख गया है कि मेनन्द्र के मरने पर उसका भसावशेष भिन्न भिन्न नगरों में वँटा था +। मेनन्द्र ब्रोर श्रापलदत के सिक्के ईस्वी पहली शताब्दी तक भड़ोच में चलते थे। उन सिक्कों का इतना अधिक प्रचार था कि ईस्वी आठवीं शताब्दी तक गुजरात के प्राचीन राजा लोग उनका अनुकरण

<sup>\*</sup> माजविकाब्रिमित्र (Bombay Sanskrit Series) पृ० १४३.

<sup>†</sup> Numismatic Chronicle Vol. X. p. 227.

<sup>‡</sup> मिलिन्द पंचहो ( परिच्य ग्रन्थावजी २२ ) प्र• ४-४०.

<sup>×</sup>Jonrnal of the Budhist Text Society, 1904, Vol. VII, pt. iii, pp. 1-6.

<sup>+</sup>Numismatic Chronicle, Vol. X. p. 229.

करते थे। मेनन्द्र के पाँच प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं पहले प्रकार के सिक्कों पर एक आर मुकुट पहने इए राजा को मत्तक श्रौर दूसरी श्रोर युनानी देवता पैलास की मूर्ति है #। इनके छोटे और बड़े इस प्रकार दो उपविभाग हैं। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक स्रोर शिरस्त्राण पहने दुए राजा का मस्तक त्रौर दूसरी त्रोर पैलास की मूर्त्ति है 🕆। इसके भी छोटे और बड़े दो विभाग हैं। तीसरे प्रकार के सिर्को पर एक श्रोर मुकुट पहने हुए श्रीर हाथ में शूल लिए हुए राजा का आधा शरीर और दूसरो ओर पैलास की मुर्त्ति है 🕻 । इसके भी तीन उपविभाग हैं—एक छोटे सिक्कों का, दूसरा वडे सिक्कों का श्रीर तीसरा उन सिक्कों का जिनमें राजा के मस्तक पर मुकुट के बदले शिरस्त्राण है ×। चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक आरे पैलास की और दूसरी ओर उल्लूकी मूर्त्ति है +। पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर मुकुट पहने हुए राजा

<sup>\*</sup> P. M. C., Vol. I, p. 54. Nos. 373-78, I, M. C., Vol. 1, pp. 23-24, Nos. 25-45.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 22-23, Nos. 1-23; P. M. C., Vol. 1, p. 54. Nos. 379-81.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 55. No. 382. I. M. C., Vol. 1, pp. 24-26. Nos. 46-47.

<sup>×</sup> Ibid, p, 58. No. 479.

<sup>÷</sup>Ibid, p. 26, Nos 77-78, P. M.C. Vol. 1, p. 59, No. 480.

का मस्तक और दूसरी भ्रोर पद्मयुक्त देवमूर्त्ति है । इन पाँच वकार के सिक्कों के अतिरिक्त मेनन्द्र के और भी दो प्रकार के सिक्के मिले हैं जो बहुत ही दुष्प्राप्य हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर शिरस्त्राण पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी श्रोर एक घुड़सवार की मूर्ति † श्रीर दूसरे प्रकार के सिक्कों पर सवार के बदले में केवल घोड़े की मूर्ति है 🕻 । साधारणतः मेनन्द्र के सात प्रकार के ताँबे के सिक्के दिखाई पडते हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर यूनानी देवता पैलास श्रीर इसरी ओर विजया देवी की मूर्त्ति है × । दूसरे प्रकार के सिर्को पर एक श्रोर शिरस्त्राण पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर चर्म पर राज्ञस का मुख है +। तीसरे प्रकार के सिकों पर एक श्रोर साँड़ की मूर्त्ति श्रीर दूसरी श्रोर त्रिपद वेदी है ÷। चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक स्रोर मुकुट षद्दने हुए राजा का मुख और दूसरी ओर पैलास की मूर्ति

<sup>\*</sup> Ibid, No. 481.

<sup>†</sup> Ibid, p. 63.

<sup>‡</sup> Ibid,

<sup>×</sup> Ibid, pp. 59-60. Nos. 482-94; I. M. C. Vol. 1. p. 78-82.

<sup>+</sup>Ibid, Nos. 83-84; P. M. C., Vol 1. p. 60. Nos. 495-99.

<sup>÷</sup>Ibid.\p. 61, Nos. 500-02, I. M. C., Vol. 1, p. 27, No 594-95 A.

है \*। पाँचवें प्रकार के सिकों पर एक श्रोर शिरस्त्राण पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी और पैलास की मूर्त्ति है 🕆 । छठे प्रकार के सिक्कों पर एक आरे हाथी का मस्तक और दूसरी ब्रोर एक गदा है 🕻 । सातर्वे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर योद्धा के वेश में राजा की मृत्तिं श्रौर दूसरी श्रोर एक बाघ की मुर्त्ति है ×। इनके अतिरिक्त मेनन्द्र के ताँबे के कुछ दुष्पाप्य सिक्के भी हैं, जिनकी सुची ह्वाइटहेड ने दी है। इनमें से छः प्रकार के सिक्के दूसरी तरह के सिक्के कहे जा सकते हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर चक श्रीर दूसरी श्रोर तालबृत्त की शाखा है + । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक त्रौर दूसरी त्रोर हरक्यूलस का सिंह वर्म है ÷। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक आरे हाथी और द्सरी ओर श्रंकुश है = । चौथे प्रकार के सिक्सें पर एक स्रोर सुत्रर का मलक और दूसरी स्रोर तालवृत्त की

<sup>\*</sup> P. M. C., Vol. 1. p. 61, Nos, 503-05.

<sup>†</sup> P. M. C. Vol. 1, p. 61, No, 506.

<sup>‡</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 27, Nos. 85-93; P. M. C. Vol. 1, p. 62, Nos. 507-14.

 $<sup>\</sup>times$  Ibid, No. 515.

<sup>+</sup>B. M. C., Vol. XII. 7.

<sup>÷</sup>P. M. C. Vol. 1, p. 63, No. X.

<sup>=</sup> B. M. C., pl. XXXI. 11.

शाका है \*। पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर एक झोर थाद्वीक देश के ऊँट की मूर्त्ति और दूसरी ओर बैल का सिर है †। छुठे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक और दूसरी ओर खरगोश है ‡।

मेनन्द्र के बाद के यूनानी राजाओं में जोइल, द्वितीय आन्तिमल, श्रमित और हेरमय के सिक्के उल्लेख-योग्य हैं। जोइल, के दो प्रकार के चाँदी के श्रीर तीन प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। उसके चाँदी के सिक्के गोलाकार हैं। पहले प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मस्तक और दूसरी श्रोर हरक्यूलस की मूर्ति × श्रीर दूसरे प्रकार के सिक्कों पर हरक्यूलस की मूर्ति के बदले में पैलास की मूर्ति है +। पहले प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक श्रोर श्रपोलो की मूर्ति है +। पहले प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक श्रोर श्रपोलो की मूर्ति श्रीर दूसरी श्रोर त्रिपद वेदी है ÷ । दूसरे प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक श्रोर दूसरी श्रोर त्रिपद वेदी है ÷ । दूसरे प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर एक श्रोर हाथी की मूर्त्ति श्रीर दूसरी श्रोर त्रिपद

<sup>•</sup> Ibid, XXXI. 12.

<sup>†</sup> Ibid, XXXI. 10; I. M. C. Vol. 1, p. 27, No. 96.

<sup>‡</sup> B. M. C. XXXI. 9.

<sup>×</sup>P. M. C. Vol. 1, p. 65, Nos. 522-25; I. M. C., Vol. 1, p. 28, Nos. 3-4.

<sup>+</sup>Ibid, Nos. 1-2, P. M. C. Vol. 1, pp. 65-67, Nos. 526-40.

<sup>÷</sup>Ibid, p. 67, No. 541-45; I. M. C. Vol. 1, p. 29, No. 5.

वेडी है \*। तीसरे प्रकार के ताँवे के सिक्कों पर एक श्रोर सिंह के चमड़े का शिरस्त्राण पहने हुए हरक्यूलस का मस्तक श्रीर दसरी श्रोर कोषबद्ध धनु श्रीर गदा है 🕆। श्रान्तिमख के एक प्रकार के चाँदी के सिक्के और एक प्रकार के ताँवे के सिक्के मिले हैं। चाँदी के सिक्की पर एक श्रोर विजया देवी श्रीर दुसरो ब्रोर घुडसवार की मृर्ति है 🖫 । ताँवे के सिक्कों पर एक श्रोर राज्ञस का मुख (Gorgon's Head) श्रौर दूसरी श्रोर माला है ×। श्रमित के दो प्रकार के चाँदी के सिक्के श्रीर एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर एक श्रोर राजा की मृत्ति श्रीर दूसरी श्रोर ज्यूपिटर की मृत्ति है +। दूसरे प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर एक श्रोर हाथ में राजदराड लिए राजा की मूर्त्ति श्रीर दूसरी श्रोर पैलास की मूर्त्ति है ÷ । ताँबे के सिक्कों पर एक श्रोर राजा की मूर्ति श्रीर दूसरी श्रोर पैलास की मूर्त्ति है। ये सिक्के चौकोर हैं =।

<sup>\*</sup> P. M. C., Vol. 1, pp. 67-68, Nos. 546-49.

<sup>†</sup> Ibid, p. 68, No. ii.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 70, Nos. 557-72; I. M. C. Vol. I, p. 29, Nos. 1-14.

<sup>×</sup>P, M. C., Vol. 1, pp. 70-71, Nos. 573-74.

<sup>+</sup>Ibid, p. 78, Nos. 635-36; I. M. C., Vol. 1, p. 31, No. 1

<sup>÷</sup>P. M. C. Vol. 1, p. 78, No. 637.

<sup>=</sup> Ibid, p. 79, Nos. 638-39; I. M. C. Vol. 1, p. 31, Nos. 2-3.

हेरमय सम्भवतः भारत का ऋंतिम युनानी राजा था; क्योंकि उसके ताँबे के कई सिक्कों पर एक त्रोर यूनानी भाषा में उसका नाम और दूसरी श्रोर खरोष्टी श्रव्तरों श्रौर प्राकृत भाषा में कुष स्वंशो राजा कुयुल कदि क का नाम है। इससे सिद्ध होता है कि जब शक जाति ने श्रफगा निस्तान और पंजाब पर अधिकार कर लिया था, उसके बाद भी उन देशों पर यूनानी राजाश्रों का श्रधिकार था। क्योंकि कुष्णवंशी शक जाति के श्राक्रमण से पहले बहुत दिनों तक दूसरी शक जाति के राजाओं ने उत्तरापथ पर श्रधिकार कर रखा था । हेरमय के तीन प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर एक श्रोर राजा श्रीर उसकी स्त्री 'केलियप' ( Kalliope ) की मृत्तिं श्रीर दूसरी श्रोर घोड़े पर सवार राजा की मूर्चि है #। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रोर शिरस्राण पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर सिंहा-सन पर बैठे हुए ज्यूपिटर की मूर्त्ति है । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर पहली ब्रोर शिरस्त्राण पहने हुए राजा के मस्तक के बदले में मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक है 🗓 । हेरमय के चार प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों

<sup>\*</sup> Ibid, p. 31, Nos. 1-2, P. M. C. Vol. 1, p. 86, Nos. 693-98.

<sup>†</sup> I. M. C., Vol. 1, p. 32, Nos. 2-9.

<sup>‡</sup> Ibid, No. 1; P. M. C., Vol. 1, pp. 82-83, Nos. 648-62.

पर एक ब्रोर मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक श्रौर दूसरी श्रोर सिंहासन पर बैठे हुए ज्यूपिटर की मृत्तिं है । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रोर राजा का मस्तक श्रौर दूसरी ब्रोर विजया देवी की मृत्तिं है । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मस्तक श्रौर दूसरी श्रोर एक घोड़े की मृत्तिं है । चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मस्तक श्रौर यूनानी भाषा में राजा का नाम श्रौर उपाधि श्रौर दूसरी श्रोर मुकुट पहने हुए ज्यूपिट की मृत्तिं श्रौर खरोष्ठी श्रम्तरीं श्रौर प्रकृत भाषा में "कुजुलकससकुषण यवुगसधम ठिदस" लिखा है × ।

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 83-84, Nos. 663-78; I. M. C. Vol. 1, pp. 32-33. Nos. 10-21A.

<sup>†</sup> Ibid, p. 33, No. 22, P. M. C. Vol. 1, p. 85, Nos. 682-92.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 84, Nos. 679-81, I. M. C. Vol. 1, p. 33, Nos, 23-26.

<sup>×</sup>Ibid pp. 33-34, Nos. 1-15; P. M. C., Vol. 1, pp. 178-79, Nos. 1-7.

## चौथा परिच्छेद

## विदेशी सिकों का अनुकरण

(ख) शक राजाओं के सिके

ईसा के जन्म से प्रायः दो सौ वर्ष पहले तक उत्तरापथ पर केवल यूनानियां का ही आक्रमण नहीं हुआ था, बल्कि कई बार अनेक बर्वर जातियों ने भी भारत पर अपना प्रभुत्व जमाया था। प्राचीन मुद्राश्रों से इन सब जातियों के राजाश्रों के ब्रस्तित्व का प्रमाण मिलता है। उत्तरापथ में वर्वर राजाओं के हजारों सिक्के मिले हैं। इन सब सिक्कों से मुद्रातस्वविद् लोगों ने कम से कम तीन भिन्न बर्बर राजवंशों का पता लगाया है। यद्यपि इन सब वर्बर जातियों के तुषार, गर्दाभिञ्ल श्रादि श्रलग श्रलग नाम थे, तथापि उत्तरापथ में इन सबको लोग शक ही कहते थे। जिस प्रकारमुगल साम्राज्य के श्रंतिम समय में पठानों के अतिरिक्त एशिया के अन्यान्य देशों के सभी मुसलमान मुगल कहलाते थे, उसी प्रकार मुसलमानों के श्राने से पहले भारतवासी सभी विदेशी जातियों को शक कहा करते थे। भविष्य पुराण ब्रादि अपेदाकृत हाल के पुराणों से पता चलता है कि जम्बू द्वीप अर्थात् भारतवर्ष से सटा हुआ देश ही शक द्वीप है #। शक द्वीप का विवरण देखने से साफ

<sup>\*</sup>Indian Antiquary, 1908, p.42; भविष्य पुराण, १४६ श्रह्याय ।

बातुम होता है कि किसी समय प्राचीन ईरान या फारस तक का प्रदेश शक द्वीप के अन्तर्गत माना जाता था। पहले मुद्रा-तत्वविद् लोग शक जातीय राजाश्रों को दो भागों में विभक्त किया करते थे-प्राचीन शक और कुषण । परन्तु श्रव ये राजा लोग तोन भागों में विभक्त किए जाते हैं-शक, पारद श्रीर कुषण। जो जाति भारत के इतिहास में प्राचीन शक जाति कही गई है, वह पहले चीन राज्य को सीमा पर रहा करती थी। जब ईयूची जाति ने उस जाति को हरा दिया, तब उसने वहाँ से हटकर वच्च नदी के उत्तर किनारे पर उपिनवेश स्थापित किया था । एक बार फारस के हसामानोषीय वंश श्रीर यूनानी राजाश्रों के साथ इस जाति के लोगों का कुछ भगडा भी हुआ था । वसु नदी का उत्तर तीर शक जाति का निवास-स्थान था, इसलिये भारतवासी उसे शक द्वीप कहते थे और यूनानी लोग उसे सोगडियाना (Soghdiana) कहते थे।

मुद्रातत्त्वविद् लोग अनुमान करते हैं कि ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी के अन्त में वाह्लीक अथवा वैक्ट्रिया देश पर शक जाति ने अधिकार कर लिया था। चीन देश के कई इतिहासकार लिख गए हैं कि ईसा पूर्वाब्द १६५ के उपरान्त

<sup>\*</sup> Indian Antiquary, 1908, p. 32.

<sup>†</sup> Indian Coins, p. 7.

ईयूची जाति ने शक लोगों पर ब्राक्रमण करके उन्हें वाह्वीक देश पर अधिकार करने के लिये विवश किया था #। शक राजाओं ने पहले पूर्ववर्ती यूनानी राजाओं की मुदा का अनुकरण करना आरम्य किया था है और तब पीछे से वे खयं अपने नाम से खतंत्र मुद्राएँ श्रंकित करने लगे थे। शक वंशो राजाश्रों के जा सिक्के श्रव तक मिले हैं, उनमें से मोश्रर नाम का सिक्का सबसे श्रधिक प्राचीन है 🕻 । प्रायः ५० वर्ष पहले प्राचीन तत्त्रशिला के खँडहरों में एक ताम्रलेख मिला था जिसमें मोग नामक एक राजा के १० वें वर्ष का उन्नेब था ×। कुछ पुरातस्य लोग श्रवुमान करते हैं कि उक्त ताम्रपत्र मोग के राजच काल में किसी श्रज्ञात संवत के १= वें वर्ष में खोदा गया होगा+। दूसरे पन्न के मत से यह ताम्र-पत्र मोग के संवत् के १८ वें वर्ष का खोदा हुआ है ÷। ताम्रलिपि का मोग श्रीर सिक्कों पर का मोश्र एक ही व्यक्ति हैं। परन्तु डाकृर फ़्रोट ब्रादि कुब्र पुरातत्त्ववेताब्रों के मत से मोग और मोग्र दोनों श्रलग श्रलग व्यक्ति हैं = । तत्त्रशिला

<sup>\*</sup> Iudian Autiquary, 1908, p. 32.

<sup>†</sup> Coins of Ancient India, p. 35.

Indian Coins. p. 7.

<sup>×</sup> Epigraphia Indica, Vol, IV, p. 54.

<sup>+</sup>Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, p. 995.

<sup>÷</sup>Ibid, p. 986.

<sup>=</sup> Ibid, 1907, pp. 1013-40.

की ताम्रालिप और सिक्कों के अतिरिक्त मोग अथवा मोश्र का अस्तित्व प्रमाणित करनेवाला और कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है। मोग अथवा मोश्र के अवतक दो प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं । पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर हाथ में राजदंड लिए ज्यूपिटर की मूर्ति श्रीर दूसरी श्रोर विजया देवी की मूर्ति है 🛊 । उसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर सिहासन पर वैठो हुई देव मूर्ति श्रौर दूसरी श्रोर विजया देवी को हाथ में लेकर खड़े हुए ज्यूपिटर की मृर्त्ति है †। भोग के १४ प्रकार के ताँवे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रोर हाथी का मस्तक श्रीर दूसरी श्रोर ग्रीक देवता मर्करी के हाथ का दएड ( Caduceus ) है !। दुसरे प्रकार के सिक्कों में एक श्रोर श्रोक देवता श्रार्तमिस् श्रौर दुसरी'ब्रोर वृष या साँडकी मूर्त्ति है ×। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर चंद्र देवता श्रीर दूसरी श्रोर विजया देवी की गृत्ति है +। चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर सिंहासन पर

<sup>\*</sup> P. M. C. Vol. 1, p. 98, Nos 1-3; I. M. C., Vol 1, p. 39. Nos. 6-6 A.

<sup>†</sup> P. M. C. Vol. 1, p. 98, No. 4.

<sup>‡</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 98, Nos. 5-9; I. M. C., Vol. 1. p. 38. Nos. 1-5.

XIbid, p. 39, Nos. 7-10; P. M. C., Vol. 1, p. 99, Nos. 10-12.

<sup>+</sup>Ibid, Nos. 13-14.

बैठे हुए ज्युपिटर की मूर्ति और दूसरी खोर नगर-देवता की मृत्ति है \*। पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रोर ज्युपिटर श्रोर एक किसी दूसरे देवता की मूर्ति श्रोर दूसरी श्रोर किसी श्रीर देवता की मुर्त्ति है 🕆 । छुठे प्रकार के सिक्कां पर एक ब्रोर ब्रपोलो और दूसरी ब्रोर त्रिपद वेदी है 🕻 । सातर्वे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर वहरा (Poseidon) श्रौर दूसरी श्रोर एक स्त्री की मूर्त्ति है। इस प्रकार के सिक्कों के दो उपविभाग हैं। प्रथम विभाग में वरुण के हाथ में त्रिशूल × श्रीर दूसरे विभाग में उसके बदले में वज्र + मिलता है। श्राठवें प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर गदाधारी देवमूर्ति श्रौर दूसरी श्रोर देवीमुर्त्ति है ÷। नर्वे प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रोर घोड़े पर सवार राजमूर्ति और दूसरी ओर विजया देवी की मूर्त्ति है =। दसर्वे प्रकार के सिक्कों पर विजया देवी की मूर्त्ति के बदले में किसी श्रीर श्रज्ञात देवी की मूर्त्ति है##। ग्यारहर्वे प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रोर एक हाथी की मृत्तिं ब्रौर दूसरी श्रोर

<sup>•</sup> Ibid, No. 15.

<sup>†</sup> Ibid, p. 100, No. 16.

<sup>‡</sup> Ibid, Nos. 17-19.

<sup>×</sup> Ibid, Nos. 20-22.

<sup>+</sup>Ibid, p. 101, No. 23.

<sup>÷</sup>Ibid, Nos. 25-26.

<sup>=</sup> Ibid, p. 102. No. 27.

<sup>\* •</sup>Ibid, No. 28.

उच्च आसन पर बैठे हुए राजा की मूर्ति है # । ये दोनों मूर्तियाँ चौकोर चेत्र में श्रंकित हैं । बारहवें प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हाथी की मूर्ति और दूसरी ओर साँड़ की मूर्ति है । इस प्रकार के सिक्कों के भी दो उपविभाग हैं । पहले विभाग में हाथी दौड़ता हुआ चला जाता है † ; परन्तु दूसरे विभाग में वह धीरे धीरे चलता हुआ जान पड़ता है ‡ । तेरहवें प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े की मूर्ति और दूसरी ओर धनुष है × । चौदहवें प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हरक्यूलस की और दूसरी ओर सिंह की मूर्ति है + ।

रैप्सन, विन्सेन्ट सिथ आदि मुद्रातत्त्वविद् लोगों के मत से वोनोन (Vonones) मोश्र वा मोग के ही वंश का है अथवा दोनों एक ही वंश के हैं ÷। इन लोगों के मत के अनुसार वोनोन के बाद अथ हुआ है = । किंतु श्रीयुक्त हाइटहेट के मत के अनुसार अप के बाद वोनोन हुआ है \* \* । उनका कथन है— "मुद्रातत्त्वविद् लोग साधारणतः अनुमान करते हैं कि मोश्र

<sup>\*</sup> Ibid, Nos. 29-31; I. M. C., Vol. 1. p 40. Nos. 12-13.

<sup>†</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 102, Nos, 32-33.

<sup>1</sup> Ibid, p. 103, No 34.

<sup>×</sup>Ibid, No. 35.

<sup>+</sup>I. M. C., Vol. 1, p. 39, No. 11.

<sup>+</sup>Indian Coins, p. 8.

<sup>=</sup>I. M. C., Vol. 1, pp. 40-43.

<sup>&</sup>lt;sup>♣</sup> •P. M. C., Vol. 1, pp. 103-04.

बा मोग के बाद श्रय हुआ है \*। मोग के उपरान्त वोनोन कन्धार श्रीर सीस्तान का राजा हुश्रा था श्रीर श्रय ने पंजाब बराश्चित्रिकार प्राप्त किया था।" परन्तु यह मत साधारणुतः सब लोग खीकत नहीं करते। गार्डनर 🕆 श्रौर वोन्स साले इस मत के प्रवर्त्तक हैं; किन्तु श्रागे चलकर यह मत विशेष प्रच-लित न हो सका। मोत्र वा मोग, वोनोन अथवा अय के राजत्वकाल की खुदी हुई कोई लिपि श्रथवा लेख श्रब तक नहीं मिला है 🕆 । अतः दूसरे प्रमाणों के अभाव में स्मिथ और रैप्सन का उक्त मत ग्रहण करना ही उचित जान पड़ता है। वोनोन की कोई स्वतंत्र मुद्रा अब तक नहीं मिली है।जिन मुद्राधी पर उसका नाम मिला है, उनमें से कई मुद्राश्रों पर एक श्रोर उसका नाम और दूसरी श्रोर उसके भाई स्पलहोर का नाम है × । एक ग्रोर यूनानी श्रव्हरों में वोनोन का नाम श्रौर दूसरी श्रोर खरोष्टी श्रवारों में स्पलहोर का नाम मिलता है। कई मुद्रार्क्यों में एक क्रोर वोनोन का नाम और दूसरी भ्रोर स्पत्त-होर के पुत्र स्पलगदम का नाम भी मिलता है + । वोनोन

<sup>\*</sup> Ibid, p. 92.

<sup>†</sup> B. M. C., p. xli.

<sup>‡</sup> चुळ विद्वानों के मत से तचिशाला में मिला हुआ ताचपट मोग के राजस्वकाल का सुदा हुआ है।

XI. M. C., Vol. 1, pp. 40-41. Nos. 1-8; P. M. C., Vol. 1, pp. 141-142, Nos. 372-381.

<sup>+</sup>Ibid, p. 142, Nos. 382-85; I. M. C., Vol. 1, p. 42. Nos. 1-3.

श्रीर स्पलहोर दोनों के नामवाले सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्के चाँदी के बने हुए और गोलाकार हैं \*। इन पर एक श्रोर घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति श्रौर दूसरी श्रोर हाथ में वज्र लिए ज्यूपिटर की मुर्ति मिलती है। दूसरे प्रकार के सिक्के ताँबे के बन हुए और चौकोर हैं। ऐसे सिक्की पर एक और हरक्यूलस और दूसरी और पालास को मूर्ति है 🕆। वोनोन श्रोर स्पलगदम दोनों के नामवाले सिक्के भी दो प्रकार के मिले हैं। वे सब भी सब प्रकार से वोनोन श्रीर स्पलहोर के चाँदी श्रोर ताँवेवाले सिक्कों के समान ही हैं 🗘। ताँबे के कुछ सिकों पर एक और यूनानी अन्तरों में स्पल-होर का नाम और दूसरी श्रोर खरोष्टी श्रव्तरों में उसके पुत्र स्पलगदम का नाम भी मिलता है ×। इस प्रकार के सिक्के भी दो तरह के हैं। एक गालाकार और दूसरे चौकोर। इस प्रकार के कुछ सिकों पर स्पालिरिष नामक एक राजा का नाम भी मिलता है। कुछ सिक्कों पर एक श्रोर यूनानी श्रद्धारी

<sup>\*</sup> Ibid, p. 40, Nos. 1-3; P. M. C. Vol. I, p. 141, Nos. 372-74.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 141-42, Nos. 375-81; I. M. C. Vol. 1, p. 41. Nos. 4-8.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 42, Nos. 1-3; P. M. C., Vol. 1, p. 142, Nos. 382-85.

<sup>×</sup> Ibid, p, 143, Nos. 386-93; I. M. C., Vol. 1, p. 41. Nosi 1-3.

में स्पालिरिष का नाम श्रीर उपाधि श्रीर द्सरी श्रोर— "महरज भ्रत भ्रमियस स्पलिरिशस" लिखा इत्रा है \*। ऐसे सिक्के सब प्रकार से वानान और स्पलहोर के नामीवाले चाँदी के सिक्कों के समान हैं। कुछ सिक्कों पर यूनानी और खरोष्ट्री दोनों लिथियों में स्पालिरिष का नाम श्रौर उपाधि दी हुई है 🕆; परन्यु उनमें स्पालिरिष का सम्पर्क बतलानेवाली कोई बात नहीं है। इस प्रकार के सिक्के ताँवे के बने इए और चौकोर हैं। इनमें एक श्रोर हाथ में शुल लिए राजा की मूर्त्ति और दूसरी ओर सिंहासन पर बैठे हुए ज्यूपिटर की मुत्तिं है। पर चाँदी श्रीर ताँवे के कुछ सिक्कों पर एक श्रोर स्पालिरिष और दूसरी ओर अय का नाम भी मिलता है ‡। इस प्रकार के चाँदी के सिक्के सब प्रकार से बोनोन और स्पलहार के नामावाले चाँदी के सिक्कों के समान ही हैं। तांबे के सिक्के गोलाकार हैं। उनमें एक स्रोर घोड़े पर संवार राजा की मूर्त्ति और युनानी अन्तरों में स्पालिरिष का नाम और उपाधि तथा दूसरी ब्रोर खरोष्टी ब्रज्ञरों में ब्रय का नाम ब्रौर उपाधि दी हुई मिलती है×। इन दोनों ही प्रकार के सिक्कों पर

<sup>•</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 143, No. 394.

<sup>†</sup> Ibid, p. 144, Nos. 397-98; I. M. C., Vol. 1, p. 42, Nos. 1-3.

<sup>‡</sup> P, M. C; Vol. 1, p. 144.

<sup>×</sup>Ibid. No. 396.

खरोष्ठी अत्तरों में "महरजस," "महतकस," "अयस" लिखा रहता है। एक प्रकार के सिकों में एक छोर मोध्र छौर दूसरी छोर अय का भी नाम है \*। इससे मुद्रातत्त्विवद् ह्वाइटहेट अनुमान करते हैं कि वोनोन के साथ अय का काई सम्बन्ध नहीं था। परन्तु हम यह पहले ही बतला चुके हैं कि एक ही सिके पर अय के साथ स्पालिरिष का नाम भी मिलता है। स्पालिरिष का सिका देखने से साफ पता चल जाता है कि उसके साथ वोनोन का निकट सम्बन्ध था। ऐसी अवस्था में यह नहीं माना जा सकता कि वोनोन के साथ अय का कोई सम्बन्ध नहीं था अथवा वह वोनोन के बाद हुआ था।

श्रय का न तो कोई खुदा हुआ लेख मिलता है और न किसी पश्चिमी श्रथवा पूर्वी ऐतिहालिक ग्रन्थ में उसका कोई उल्लेख ही मिलता है। परन्तु श्रय के कई प्रकार के लिके मिले हैं। विन्सेन्ट सिथ कहते हैं कि श्रय नाम के दो राजा हुए थे †। परन्तु ह्लाइटहेड श्रय नाम के एक से श्रधिक राजा का श्रस्तित्व मानने के लिये तैयार नहीं हैं ‡। सर जान मार्शल ने तत्त्वशिला के खँडहरों में से खरोष्ठी लिपि में खोदा हुआ चाँदी का जो पत्तर या लेख हूँड़ निकाला है, उसे देखने से पता चलता है कि श्रय ने एक संवत् चलाया था श्रीर खुषण

<sup>\*</sup> Ibid, p. 93.

<sup>†</sup> I. M. C., Vol. 1, pp. 43, 52.

<sup>‡</sup> P. M. C. Vol. 1, p. 93.

(कुषण्) वंशीय किसी राजा के राजत्वकाल में इस संवत् के १३५ वें वर्ष में तत्त्वशिला के निवासी एक व्यक्ति ने एक स्तुप में भगवान वृद्ध का शरीरांश रखा था#। श्रय के तेरह प्रकार के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक स्रोर घोडे पर सवार हाथ में शूल लिए इए राजा की मूर्ति और दूसरी श्रोर हाथ में राजदर्गड लिए हुए ज्यूपिटर की मूर्ति है† । दूसरे प्रकार के सिकों पर ज्युपिटर के हाथ में राजदगड के बदले वज्र है 🗓। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर वज्र चलाने के लिये तैयार ज्युपिटर की मृत्तिं है × । चौथे द्रकार के सिक्की पर एक स्रोर हाथ में चावुक लिए स्रौर घोडे पर सवार राज-मूर्ति और इसरी श्रोर हाथ में विजया देवी को लिए हुए ज्यपिटर की मूर्त्ति है + । पाँचवें प्रकार के सिकों पर एक स्रोर घोड़े पर सवार हाथ में शून लिए हुए राजा की मूर्ति और दुसरी श्रोर हाथ में बज्र लिए इए पालास की मुर्त्ति है ÷।

<sup>\*</sup>Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, pp. 975-76. बहुत से लोगों की श्रय के चलाए हुए संबद्ध के सम्बन्ध में सन्देह है।

<sup>†</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 104, No. 36.

lbid, Vol. 1. pp 104-05, Nos 41-53.

<sup>×</sup>Ibid, Vol. 1, p. I04, Nos. 37-40; I. M. C. Vol. 1, p. 43, Nos, 3-6.

<sup>+</sup>P. M. C., pp. 106-12, Nos, 54-126.

<sup>÷</sup>Ibid, pp, 112-14. Nos. 127-144; I. M. C., Vol. 1, p. 44, Nos. 12-16.

छुठे प्रकार के सिकों पर एक ओर हाथ में चावुक लिए घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति और दूसरी ओर पालास की मूर्ति है। पालास बाई ओर खड़ा है \*। सातवें प्रकार के सिक्कों पर पालास अपने दोनों हाथ फैलाए हुए खड़ा है †। आठवें प्रकार के सिक्कों पर पालास दाहिनी ओर खड़ा है ‡। नवें प्रकार के सिक्कों पर पालास दोनों हाथों में मुकुट लिए हुए उसे अपने मस्तक पर धारण कर रहा है ×। दसवें प्रकार के सिक्कों पर पालास दोनों हाथों में मुकुट लिए हुए उसे अपने मस्तक पर धारण कर रहा है ×। दसवें प्रकार के सिक्कों पर पालास के बदले वहण (Poseidon) की मूर्ति है +। ग्यारहवें प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घोड़े पर सवार हाथ में शूल लिए हुए राजा की मूर्ति और दूसरी ओर हाथ में तालवृत्त की शाखा लिए हुए देवी की मूर्ति है ÷। बारहवें प्रकार के सिक्कों पर देवी के हाथ में तालवृत्त की शाखा के बदले तिशूल है = । तेरहवें प्रकार के सिक्कों पर एक ओर

<sup>\*</sup> P. M. C.. Vol. 1, p. 114, Nos. 145-48.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 114-15, Nos. 149-65.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 116; No. 166; I. M. C., Vol., 1, p. 44, Nos. 17-72.

XIbid, Nos. 9-11, P. M. C., Vol. 1, pp. 116-17, Nos. 167-76.

<sup>+</sup>Ibid, p, 177-78; I. M. C, Vol, 1, p, 43, No. 7.

<sup>÷</sup> P. M. C. Vol. 1, pp. 117-18. Nos. 179-84.

<sup>⇒</sup> I. M. C., Vol. 1. p. 43, No. 8. ये सिक ग्यारहवें प्रकार के सिके भी हो सकते हैं।

ज्यूपिटर की श्रीर दूसरी श्रोर विजया देवी की मूर्ति है \*। श्रय के श्रव तक चौबीस प्रकार के ताँचे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर उच्च श्रासन पर बैठे हुए राजा की मूर्ति श्रीर दूसरी श्रोर यूनानी देवता हरमिस (Hermes) की मूर्ति है †। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर सिंहासन पर बैठे हुए डिमिटर (Demeter) की मूर्ति श्रीर दूसरी श्रोर हरमिस की मूर्ति है ‡। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर हरमिस श्रीर दूसरी श्रोर डिमिटर की मूर्ति है ×। चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर सिंह श्रीर दूसरी श्रोर डिमिटर की मूर्ति है +। पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर हिमिटर की मूर्ति है +। पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर दूसरी श्रोर डिमिटर की मूर्ति है +। पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर विस्तर की मूर्ति है +। ये पाँचों प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर दूसरी श्रोर डिमिटर की मूर्ति है ÷। ये पाँचों प्रकार के सिक्के गोला-कार हैं। छठे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर वहला श्रीर दूसरी

<sup>•</sup> P. M. C. Vol. 1, p. 118, Nos. 185-87; I. M. C., Vol. 1, p. 43, Nos. 1-2.

<sup>†</sup> Ibid, p. 47, Nos. 60-74; P. M. C., Vol. 1, pp. 118-20. Nos. 188-208.

<sup>†</sup> Ibid, p. 120, Nos. 209-I7; I. M. C., Vol. I, pp. 49-47, Nos. 49-59.

<sup>×</sup>P. M. C. Vol. 1, p. 121, Nos. 218-19.

<sup>+</sup>Ibid, pp. 121-22, Nos. 220-30.

<sup>÷</sup>Ibid, p. 122, Nos.231-40.

श्रोर एक स्त्री की मूर्ति है \*। सातर्वे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर गदाधारी देवमूर्त्त श्रोर दूसरी श्रोर देवी की मूर्ति है †। श्राठवें प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर घोड़े पर सवार राजमूर्त्ति श्रोर दूसरी श्रोर पालास की मूर्ति है ‡। नवें प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर हरक्यूलस श्रीर दूसरी श्रोर एक घोड़े की मूर्त्ति है ×। दसर्वे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर घोड़े पर सवार राजमूर्त्ति श्रीर दूसरी श्रोर पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए हरक्यूलस की मूर्त्ति है +। ग्यारहर्वे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर घोड़े पर सवार राजमूर्त्ति श्रीर दूसरी श्रोर खड़े हुए हरक्यूलस की मूर्त्ति है +। छठे प्रकार से ग्यारहवें प्रकार तक के सिक्कों चर एक श्रोर हैं। बारहर्वे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर साँड़ श्रीर दूसरी श्रोर हुसरी श्रोर हिस्कों पर एक श्रोर साँड़ श्रीर दूसरी श्रोर हिस्कों पर एक श्रोर साँड़ श्रीर दूसरी श्रोर हिस्कों पर एक श्रोर साँड़ की मूर्त्ति

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 122-23, Nos. 241-49; I, M. C., Vol. 1, p. 48, Nos. 76-77A.

<sup>†</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 123, No. 250.

<sup>‡</sup> Ibid,p. 124, Nos. 251-53,

<sup>×</sup> Ibid, No. 254.

<sup>+</sup>Ibid, No. 255; I. M. C., Vol. 1, p, 49, Nos 85-86.

<sup>÷</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 125, No. 256.

<sup>=</sup> Ibid, pp. 225-27, Nos. 257-82; I. M. C. Vol. 1, pp. 45-46, Nos. 34-48A.

<sup>\*</sup> Ibid, p. 45, Nos. 23-33; P. M. C., Vol. 1, p. 127, Nos. 283-89.

<sup>†</sup> Ibid, p. 128, No. 289A.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 128-29, Nos. 290-303; I. M. C., Vol. 1, p. 48, Nos, 79-84.

<sup>×</sup>P. M. C., Vol. 1, p. 192, No. 304.

<sup>+</sup>Ibid, Nos. 305-07; I. M. C., Vol. 1, p. 48, No 78.

<sup>÷</sup>P. M. C., Vol. 1, p. 129, No. 308.

<sup>=</sup> Ibid, p. 130, No. 309.

एक सिंह की मूर्ति है \*। इक्की सर्वे प्रकार के सिक्की पर एक उच्चासन बैठे हुए राजा की मृर्ति श्रौर दूसरी श्रोर पालास की मृर्त्ति है 🕆 । बाईसवें प्रकार के सिक्कों पर पक श्रोर हाथी श्रौर दूसरी श्रोर सिंह की मृत्ति है । तेईसर्वे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा की मूर्ति श्रीर दूसरी श्रोर विजया देवी को हाथ में लेकर खड़े हुए ज्युपिटर की मूर्त्ति है ×। तेइसर्वे प्रकार के इन सिक्कों पर एक श्रोर यूनानी श्रव्तरों में श्रीर दूसरी श्रोर खरोछी श्रद्धरों में श्रय का नाम श्रीर उपाधि दी हुई है। चौबीसर्वे प्रकार के सिक्के गोलाकार हैं। उन पर एक अयोर घोड़े पर सवार राजा की मूर्त्ति श्रीर युनानी श्रज्ञरों में श्रय का नाम तथा उपाधि श्रौर दूसरी श्रोर पालास की मूर्ति तथा खरोष्ठी श्रव्तरों में—"इंद्रवर्म पुत्रस श्रस्पवर्मस स्रतेगस जयतस" लिखा दुम्रा है। इनके म्रतिरिक्त भ्रय के भ्रौर भी दो एक प्रकार के ताँबे के दुष्पाष्य सिक्के हैं +। मुद्रातत्त्व-विद् ह्वाइटहेड ने उनकी सूची दी है ÷। चाँदी श्रीर ताँबे के कई सिक्कों पर एक छोर युनानी श्रत्तरों में अय का नाम और

<sup>\*</sup>I. M. C., Vol. 1, p. 49, No. 87.

<sup>†</sup> Ibid, p. 48, No. 75.

<sup>‡</sup> P. M &C. Vol. 1, p. 131.

<sup>×</sup>Journal of the Asiatic Society of Bengal. N. S., Vol. V1. p. 562.

<sup>+</sup>I. M. C., Vol. 1, pp. 52-54, Nos. 1-27; P. M. C., Vol. 1, pp. 310-18.

<sup>-</sup>Ibid, p. 131,

उपाधि तथा दूसरी श्रोर खरोष्टी श्रत्तरों में श्रयिलिष का नाम श्रौर उपाधि है \*। इस प्रकार के सिक्के बहुत ही दुष्प्राप्य हैं। इनमें तीन प्रकार के चाँदी के ऋौर एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिलते हैं। पहले प्रकार के चाँदी के सिक्कों में एक श्रोर घोडे पर सवार और हाथ में शुल लिए राजा की मूर्ति और दूसरी श्रोर हाथ में तालवृत्त की शाखा लिए हुए देवी की मृत्तिं है 🕆। दूसरे प्रकार के सिक्कों में दूसरी श्रोर हाथ में तालवृत्त की शाखा लिए हुए देवी की मूर्त्ति के बदले हाथ में वज्र लिए हुए पालास की मृत्तिं है ‡। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक भ्रोर हाथ में चाबुक लिए हुए घोड़े पर सवार राजमूर्त्ति और दूसरी ओर विजया देवी को हाथ में लिए खड़े हुए ज्यूपिटर की मूर्त्ति है ×। ताँबे के सिक्कों पर एक त्रोर हरक्यूलस की मूर्त्ति त्रौर दूसरी त्रोर घोड़े की मुर्त्ति है +।

अब तक अयिलिय के दस प्रकार के चाँदी के सिक्कें मिले हैं जो सबके सब गोलाकार हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर

<sup>\*</sup> Ibid, p 132.

<sup>†</sup> Ibid, No. 319

Numismatic Chronicle, 1890, p. 150, pl. X. 2. (Coins, of the Sakas, pl. VII, 2.)

 $<sup>\</sup>times$  B. M. C. p. 92, No.1, pl. XX, 3.

<sup>+</sup>Journal of the Asiatic Society of Bengal, Numismatic Supplement, XIV. N. S., Vol. VI, p. 562.

एक ब्रोर घोडे पर सवार राजमूर्ति ब्रौर दूसरी ब्रोर खड़े इए ज्युपिटर की मूर्त्ति हैं \*। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर विजया देवी को हाथ में धारण किए खड़े हुए ज्युपिटर की मुर्त्ति और दूसरी ओर हाथ में ग्रल तथा तालवृत्त की शाखा लिए इए दो सवार ( Dioskouroi ) हैं †। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रांर विजया देवी को हाथ में लिए सिंहासन पर बैठे द्वप ज्यपिटर की मूर्त्ति श्रौर दूसरे प्रकार के सिक्कों की तरह दो सवारों की मूर्त्ति है 🖫 । चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर घोड़े पर सवार राजा की मूर्त्ति श्रौर दूसरी त्रोर हाथ में शूल लिए हुए दो सैनिकों की मूर्त्ति है ×। पाँचर्चे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर घोड़े पर सवार राजा की मुर्त्ति और दूसरी श्रोर पालास की मुर्त्ति है + । छुठे प्रकार के सिक्कों पर पालास की मूर्त्ति के बदले में लदमी देवी की मृत्तिं है ÷ । सातवें प्रकार के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की मुर्त्ति के बदले में किसी अज्ञात देवता और देवी की मुर्त्ति है = ।

<sup>\*</sup> P. M. C., Vol. 1. p. 133, Nos, 320-22.

<sup>†</sup> Ibid, Nos. 323-24.

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> Ibid, p. 134, Nos. 325-26.

<sup>×</sup> Ibid, Nos. 327-28.

<sup>+</sup>Ibid, p. 135, No. 331; I. M. C.. Vol. 1, p. 49, Nos. 1-2.

 $<sup>\</sup>div$ P. M. C. Vol. 1, p. 135, Nos. 332-33.

<sup>=</sup> Ibid, p. 334-35.

ब्राठवें प्रकार के सिक्कों पर देवता और देवी की मूर्तियों के बदले में नगर देवता की मूर्ति है । नवें प्रकार के सिक्कों पर नगर देवता की मुर्त्ति के बदले हाथ में तालवृत्त की शाखा लिए हुए देवी की मुर्त्ति है 🕆। दसवें प्रकार के सिक्कों में देवता और देवी की मूर्तियों के बदले हाथ में शूल लेकर खड़े हुए सैनिक की मूर्ति है 🗘। श्रयिलिष के सब मिलाकर बारह प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं, जिनमें से सात प्रकार के सिक्के प्रायः देखने में आते हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति श्रीर दसरी ब्रोर पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए नंगे हरक्यूलस की मृत्ति हैं × । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर खड़े हुए हरक्यू-खस की मूर्ति और दूसरी ओर एक घोड़े की मूर्ति है +। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर दूसरी श्रोर घोड़े के बदले में साँड़ की मूर्त्ति है ÷ । चौथे प्रकार के सिक्कों पर साँड के बदले में हाथी की मूर्ति है = । पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर

<sup>\*</sup> Ibid, p. 136, No. 336.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 136-38, Nos. 337-52, I. M. C. Vol. 1, pp. 49-50, Nos. 3-6.

<sup>‡</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 134, Nos. 329-30.

<sup>×</sup> Ibid, p. 138, Nos. 353-56.

<sup>+</sup>Ibid, No. 357,

<sup>÷</sup>Ibid, p. 139, Nos. 358-60; I. M. C.,tVol. 1, p. 50, Nos. 7-8.

<sup>-</sup>P. M. C., Vol. 1, p. 139, Nos. 361-62.

पक श्रोर हाथी की मूर्ति श्रोर दूसरी श्रोर साँड की मूर्ति है \* । छठे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर खड़े हुए राजा की मूर्ति श्रोर दूसरी श्रोर देवी की मूर्ति है † । सातवें प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर खड़े हुए यूनानी देवता हेफाइस्टस ( Hephaistos ) की मृर्ति श्रोर दूसरी श्रोर एक सिंह की मूर्ति है ‡ । श्रियिलिय के पाँच प्रकार के दुष्प्राप्य सिक्कों की सूची मिस्टर हाइटहेड ने तैयार की है × ।

मोत्र, वोनोन, श्रय, श्रयिलिष श्रादि शक राजाश्रों के सिकों के उपरान्त मुद्रातस्विद् लोग सिकों के श्राकार पर निर्भर होकर गुदुकर श्रादि पारदवंशी राजाश्रों के सिकों का समय निश्चित करते हैं। + श्रय के एक प्रकार के ताँबे के सिकों पर श्रय के साथ स्ट्रैटेगस (सेनापित, Strategos) इंद्रवर्मा के पुत्र श्रस्तवर्मी का नाम मिलता है। गुदुकर के बहुत से सिकों ऐसे हैं जो कई धातुश्रों के मेल से बने हैं। उनमें एक श्रोर गुदुफर का नाम श्रीर दूसरी श्रोर इंद्रवर्मी के पुत्र श्रस्पवर्मी का नाम है ÷। मुद्रातस्विद् ह्वाइटहेड ने इन सिकों का आकार देखते हुए निश्चित किया है कि ये सिकों गुदुफर के

<sup>•</sup> Ibid, Nos. 363-64.

<sup>†</sup> Ibid, p. 140, Nos.365-68.

<sup>1</sup> Ibid Nos. 369-71.

<sup>×</sup>Ibid, p. 141.

<sup>+</sup>Indian Coins, p. 15,

<sup>÷</sup>P. M. C., Vol. 1, p. 150,

हैं 🗲 ; क्यों कि इनके एक आरे जो यूनानी आद्तर हैं, वे इतने श्रश्च हैं कि उन्हें ठीक ठीक पढना श्रसम्भव है। यदि मि० ह्वाइटहेड का यह अनुमान ठीक हो तो अय अथवा अयिलिष के बद्दत ही थोडे समय के उपरान्त गुढ़फर का काल निश्चित करना पड़ता है। इम पहले अपने "शकाधिकारकाल और कनिष्क" नामक प्रवन्ध में दिखला चुके हैं कि गुदुफर के "तख्ते बहाई" वाले शिलालेख के श्रदार कनिष्क और हविष्क के राज्यकाल के खरोष्ठी श्रद्धरों की श्रपेद्मा प्राचीन नहीं हैं†। परन्तु ईसाई धर्मशास्त्रों पर विश्वास रस्तते हुए पाश्चात्य विद्वान् यह मत ब्रह्ण नहीं कर सकते :। कहते हैं कि ईसा का शिष्य टामस गुदुफर के राज्यकाल में भारत में आया था। इसी प्रवाद के आधार पर वे लोग ईसा की पहली शताब्दी के प्रथमाई में गुद्फर का समय निश्चित करना चाहते हैं x । परन्तु प्रललि-पितत्त्व के फल के अनुसार यह असम्भव है। सिक्कों के अतिरिक्त ईसा के शिष्य टामस के बनाए हुए "हैम प्रवाद" (Legenda Aurea-Golden Legend) नामक धर्मप्रचार सम्बन्धी ब्रम्थ में + और "तख्ते-बहाई" नामक खान में मिले हुए किसी

<sup>\*</sup> Ibid, Foot Note, 1.

<sup>†</sup> Indian Antiquary, 1908, pp. 47-48; साहित्य-परिषद्-पत्रिका, १४वाँ भाग, श्रतिरिक्त संख्या पृ० ३४.

<sup>‡</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, 1907, p. 1039. × Bishop Medlycott's India and the Apostle Thomas, pp. 1-17.

<sup>+</sup>V. S. Smith's Early History of India, pp. 231-32.

संवत के १०३ रे वर्ष के स्रौर गुदुफर के राजत्वकाल के २६ वें वर्ष में खदे हुए एक शिलालेख में अधुदुफर का नाम मिला है। गृद्फर का चाँदी का कोई सिका श्रमी तक नहीं मिला। हाँ, कई धातुर्क्रों के मेल से ब्रौरताँवे के बने हुए उसके बहुत से सिक्के मिले हैं। उसके मिश्र धातुश्रों के बने हुए सिक्कें सात प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक और घोड़े पर सवार राजमूर्त्ति श्रौर दूसरी श्रोर खड़े हुए ज्यूपिटर की मूर्त्ति है †। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर ज्यूपिटर की मूर्त्ति के बदले में पालास की मूर्त्ति है ‡। इन दोनों प्रकार के सिक्कों पर यूनानी और खरोष्टी दोनों श्रत्तरों में गुदुफर का नाम श्रीर उपाधि दी हुई है। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर घोड़े पर सवार राजा की मृर्ति श्रौर दूसरी श्रोर खडे हुए ज्यूपिटर की मूर्त्ति है; किन्तु खरोष्टी ग्रद्धरों में— "जयतस पतरस इंद्रवर्मपुत्रस स्रतेगस श्रह्पवर्मस" लिखा हुन्ना है × । चौथे श्रौर पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर दूसरी श्रोर स्तरोष्टी श्रद्धरों में गुदुफर के नाम श्रौर उपाधि के बाद "सस" नामक एक राजा का नाम मिलता है। यह "सस" सेनापति

<sup>\*</sup>Journal Asiatique, 8 me Serie, tom. 15, 1890, pt. 1, p. 119, et la planche.

<sup>†</sup> P M. C., Vol. 1, 146, Nos. 1-7.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 150, No. 38; I. M. C. Vol. 1, p. 54. No.1. × P. M. C. Vol. 1, p. 150, Nos. 35-37.

श्रस्पवर्मा का भतीजा था: क्योंकि तत्त्वशिला के खँडहरों में मिले हुए चाँदी के एक सिक्के पर "महरजस श्रस्पभत पुत्रस पतरस ससस" लिखा हुआ है #। चौथे प्रकार के सिके सब बातों में पहले प्रकार के सिक्कों की तरह के ही हैं। श्रन्तर केवल इतना ही हैं कि चौथे प्रकार के सिक्कों में जिस स्रोर खरोष्टी लिपि है, उसी श्रोर गुदुफर के नाम के बाद सस का नाम भी है 🕆। पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रोर घोड़े पर सवार राजमूर्ति और दूसरी ओर विजया देवी को हाथ में लेकर खड़े हुए ज्युपिटर की मूर्त्ति है 🖫 छुठे प्रकार के सिक्कों पर एक ग्रोर घोड़े पर सवार राजमृत्ति ग्रौर दूसरी श्रोर हाथ में त्रिशूल लिए हुए महादेव की मूर्ति है ×। सातवें प्रकार के सिक्के छुठे प्रकार के सिक्कों के समान ही हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि सातवें प्रकार के सिक्कों में शिव के डाहिने हाथ में नहीं बिलक बाएँ हाथ में त्रिश्रल है + । साधा-रणतः गुदुफर के तीन प्रकार के ताँबे के सिक्के मिलते हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मस्तक श्रीर

<sup>\*</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, p. 980, † P. M. C., Vol. 1, pp. 147-48, Nos, 8-19; I. M. C., Vol. 1, pp. 54-55, Nos. 2-6.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 55, Nos. 7-11; P. M. C. Vol. 1, pp. 148-49, Nos. 20-34.

<sup>×</sup>Ibid, p. 151, Nos. 40-44.

<sup>+</sup>Ibid, p. 452, Nos.45-46.

दूसरी ओर पातास की मूर्ति हैं # । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मस्तक श्रीर दूसरी श्रोर विजया देवी की मूर्ति हैं † । ये दोनों प्रकार के सिक्के गोल हैं । तीसरे प्रकार के सिक्के चौकोर हैं श्रीर उनमें एक श्रोर घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति श्रीर दूसरी श्रोर गुडुफर का चिह्न या लांछन है ‡ । इसके श्रतिरिक्त गुडुफर के ताँवे के श्रीर भी कई दुष्पाप्य सिक्के हैं जिनकी सुची मुद्रातत्वविद् ह्वाइट हेड ने तैयार की है × ।

गुदुफर के उपरान्त अबदगश (Abdagases) नामक एक और राजा का राज्य हुआ था। यह गुदुफर का भतीजा थाः पर अभी तक इस बात का पता नहीं लग सका है कि यह गुदुफर के कितने दिनों बाद सिंद्दासन पर बैठा था। किसी ऐतिहासिक अन्थ अथवा शिलालेख में भी अब तक अबदगश का नाम नहीं मिला है। इसके दो प्रकार के मिश्र धातुओं के और एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक और घोड़े पर सवार राजमृत्तिं और दूसरी ओर ज्यूपिटर की मृत्तिं है + । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक

<sup>\*</sup> Ibid, p. 151, Nos. 39-41.

<sup>†</sup> I. M. C., Vol. 1, p. 56, Nos. 12-18; P. M. C. Vol. 1, p. 152, Nos, 47-59.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 153.

<sup>×</sup> Ibid.

<sup>+</sup>I. M. C., Vol. 1 p. 57, No. 2, P. M. C. Vol. 1, pp. 153-54, Nos. 61-63.

श्रोर घोड़े पर सवार राजमृत्ति श्रौर दूसरी श्रोर विजया देवी को हाथ में लेकर खड़े हुए ज्यूपिटर की मूर्ति है #। इन दोनों प्रकार के सिक्कों पर एक छोर यूनानी झद्तरों में श्रबदगश का नाम और उपाधि और दूसरी ओर खरोष्टी अन्तरों में "महर-जस रजतिरजस गदफर भ्रतपुत्रस श्रबदगश" लिखा हुश्रा हैं†। ताँवे के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मस्तक श्रोर दूसरी द्योर विजया देवी की मूर्त्ति है। परन्तु उसमें खरोष्ठी लिपि में "गदफर भ्रतपुत्रस" विशेषण नहीं मिलता 🕻 । इसके बाद अर्थाप्त (Orthagnes) या गुद्रण ×, सनवर + (Sanabores) पकुर ÷ ( Pakores ) आदि राजाओं के सिक्कों के आधार पर उन लोगों का श्रस्तित्व स्वीकार करना पडता है। श्रर्थाय या गुद्रुण के साथ संभवतः गुदुफर का कोई सम्बन्ध था: क्यों कि इनके कई ताँबे के सिक्कों पर "गुदफरस गुदगु" विशे-षण है। = परन्तु श्रव तक यह निर्णय नहीं हुश्रा कि इस विशेषण का अर्थ क्या है।

<sup>•</sup> Ibid, p. 154, Nos. 64-65; I. M. C., Vol. 1, p. 57, No. 3.

<sup>†</sup> पहले प्रकार के सिक्तों में "रजतिरजस" के बदले "एतरस" जिसा है।

<sup>‡</sup> I. M. C., Vol. 1, pp. 154-55, Nos. 66-71.

<sup>×</sup> Ibid, pp. 155-56; I. M. C. Vol. 1, pp. 57-58.

<sup>+</sup> B. M. C., p. 113.

<sup>÷</sup>I. M. C., Vol. 1, p. 58, Nos. 1-8; P. M. C. Vol. 1, pp. 155-57, Nos. 76-81.

<sup>=</sup>Ibid,p. 155, Note 1.

मोश्र, श्रय श्रादि पारद वंशीय राजाश्रों के श्रधः पतन के समय उनके प्रादेशिक शासनकत्तीयों ने अपने नाम से सिक्के चलाना श्रारम्भ कर दिया था\*। इनमें से जिहुनिय (Zeionises ), आर्त के पुत्र जरउस्त ( Kharahostes ), हगान, हगामाष, राजुबुल वा राजुल श्रौर शोडास के सिक्के मिले हैं। इनमें से राज़ुबुल श्रौर शोडास के नामों का पता मथुरा में मिले इप कई शिलालेखों से चलता है। इन सब शिला-लेखों के श्रद्धरों को देखने से साफ मालून होता है कि राज-वुल श्रीर शोडास वास्तव में कनिष्क, दुविष्क श्रीर वासुदेव श्रादि क्रवलवंशीय राजाश्रों के पहले हुए थे श्रीर संभवतः ईसा से पूर्व पहली शताब्दी के बाद हुए थे। जिहुनिय के चाँदी श्रीर ताँबे के लिक्के मिले हैं। चाँदी के लिक्कों पर एक श्रोर बोड़े पर सवार राजमूर्ति और दूसरी श्रोर नगर देवता के द्वारा राजा के श्रमिषेक का चित्र हैं । इन सब सिक्कों पर दुसरा श्रार खरोष्ठी श्रज्ञरों में "मिस्गुलस छुत्रपस पुत्रस **छत्रपस जिड्डनिश्रस" लिखा हुश्रा है। जिड्डानय के दो प्रकार** के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक

<sup>\*</sup> Indian Coins. pp. 8-9.

<sup>†</sup> Epigraphia Indica, Vol. II, p. 199, No. 2; Ibid, Vol. IX, p. 246; Cunningham, Archaeological Survey Reports, Vol XX, p. 48, pl. V. 4.

<sup>‡</sup> P. M. C. Vol, 1, p. 157, Nos. 82-83; I. M. C., Vol. 1, pp. 58-59, No. I.

ओर एक साँड और दूसरी ओर एक सिंह की मूर्त्ति है#। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक बोर हाथी और दूसरी ब्रोर साँड की मूर्त्ति हैं। बरउस्त के केवल ताँबे के सिक्के मिले हैं जो दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ऋोर घोडे पर सवार राजमर्त्ति और इसरी ओर सिंह की मुर्त्ति हैं:। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर सिंह की मर्त्ति के बदले में देवमर्त्ति है × । इन दोनों प्रकार के सिक्कों पर दूसरी क्रोर बरोष्टी श्रवरों में "छत्रपस प्र खरउस्तस श्रटस प्रतस" लिखा हुआ है। हगान, हगामाष, राजुबुल और शोडाश के सिक्के अधिक संख्या में मथुरा में ही मिले हैं; इसी लिये ये सब लोग मथुरा के छुत्रप (Satrap) प्रसिद्ध हुए हैं। ताँवे के कई सिक्कों पर हगान श्रौर हगामाष दोनों के नाम एक साथ मिलते हैं + ; श्रौर ताँबे के कुछ सिक्कों पर केवल हगामाष का ही नाम मिलता है ÷; इन सब सिक्कों पर यूनानी लिपि के चिह्न नहीं मिलते। राजुबुल के मिश्र धातु के सिक्के मिले हैं

<sup>•</sup> Ibid, p. 59, Nos. 2-7; P. M, C., Vol. 1, p. 158, Nos. 84-90.

<sup>†</sup> Ibid, No, III.

Lbid, p. 159, Nos, 91-92,

<sup>×</sup> Ibid, No. 93.

<sup>+1.</sup> M. C. Vol. 1, p. 195, Nos. 1-6; Cunningham's Coins of Ancient India, p. 87.

<sup>÷</sup> Ibid, I. M. C., Vol. 1, pp. 195-96, Nos. 1-10.

जिनमें ताँबा और सीसा दोनों धातुएँ हैं। मिश्र धातुमों के इन सिकों पर एक मोर राजा का मस्तक भीर दूसरी मोर पातास की मूर्त्ति है \*। ताँबे के सिकों पर दोनों छोर देवी की मूर्त्ति है †। सीसे के सिकों पर एक छोर सिंह और दूसरी ओर हरक्यूलस की मूर्त्ति है । राजुबुल के सिकों पर एक छोर अधुद्ध यूनानी लिपि मिलती है। मथुरा में मिले हुए एक लेख से पता चलता है कि शोडास राजुबुल का पुत्र था ×। शोडास के एक प्रकार के ताँबे के सिकों मिले हैं। इनमें एक छोर किसी देवी की मूर्त्ति और दूसरी ओर लदमीकी मूर्त्ति है । इन सब सिकों पर यूनानी अदारों के चिह्न नहीं मिलते।

मुद्रातत्त्वविद् लोग हेरग्र (Heraos) +, हिरकोड (Hyrkodes)=, सपलेज (Sapaleiyes)\*\*, सेर्गाचारी

<sup>•</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 166, Nos. 130-32; I. M. C., Vol. 1, p. 196, Nos 1-2.

<sup>†</sup> Ibid, No. 3.

<sup>‡</sup> P. M. C. Vol. 1, p. 166, No. 133.

<sup>×</sup> Cunningham's Archaeological Survey Reports, ▼ol. XX, p. 48; Coins of Ancient India, p-87.

<sup>+</sup>I.IM. C. Vol. 1, pp. 196-97, Nos. 1-6.

<sup>÷</sup> P. M. C., Vol. 1, pp. 163-64, Nos. 115-17; I. M. C. Vol. 1, p. 94, No. 1.

<sup>■</sup>Ibid, pp. 93-94, Nos. 1-11; P. M. C., Vol. 1, pp. 164-65, Nos. 118-28.

<sup>••</sup> Ibid, p. 166; I. M. C., Vol. 1, p. 94, Nos. 1-2.

(Phseigacharis) \* आदि अनेक राजाओं के नाम सिक्षों की तालिका में प्रविष्ट करा देते हैं। परन्तु अब तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये सब राजा भारतीय थे। इन लोगों के सिक्कों में केवल यूनानी भाषा और यूनानी श्रवरों का ही व्यवहार है। इसलिये संभवतः ये लोग शकस्तान ब्राधवा फारस के शकजातीय राजा थे। पंजाब और अफ-गानिस्तान में एक प्रकार के ताँवे के सिक्के मिलते हैं। उनमें से अधिकांश सिकों पर केवल युनानी श्रज्ञर ही मिलते हैं 🕆। लेकिन किसी किसी सिक्के पर यूनानी और खरोष्टी दोनों वर्शमालाएँ मिलती हैं 🕻 । इन सब सिक्तें पर राजा की केवल उपाधि मिलती है, नाम नहीं मिलता। रैप्सन ने इन्हें कुषण्-वंशीय राजा बतलाया हे x। परन्त विन्सेन्ट स्मिथ श्रीर हाइट-हेड ने पारदवंशीय राजाओं की जो सूची दी है, उसी में इन सब सिक्तों का भी विवरण दिया है + । मुद्रातस्वविषयक प्रन्थों में ये राजा नामहीन राजा कहे जाते हैं ÷ ।

<sup>\*</sup> P. M. C. Vol. 1, p. 166, No. 129.

<sup>†</sup> Ibid, p. 160, Nos. 94-95; pp. 161-63, Nos. 100-12.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 160-61, Nos. 96-99; I. M. C., Vol. 1, p. 61, Nos. 32-34.

XIndian Coins, p. 16.

<sup>+</sup>I. M. C., Vol. 1, p. 59; P. M. C. Vol. 1, p. 160.

<sup>+</sup> Indian Coins, p, 16.

## पाँचवाँ परिच्छेद

## विदेशी सिकों का अनुकरण

(ग) कुषणवंशी राजात्रों के सिके

पाश्चारय ऐतिहासिक जस्टिन (Justin ) लिख गया है कि ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में भिन्न भिन्न शक जातियों के आक्रमण के कारण वाह्नीक (Bactria) श्रौर शक स्थान ( Soghdiana ) से यूनानी राजाओं का अधिकार उठ गया था। चीन देश के प्रथम हन् राजवंश के इतिहास से पता चलता है कि ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में वाह्वीक पर आक्र-मण करनेवालो बर्बर जाति का नाम इयुची था। यह जाति पहले चीन देश की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर रहा करती थी। इसके पास ही हिंग-नू नामक एक और पराक्रान्त जाति रहती थी। बाद में यही जाति पश्चिम में हुन् ( Hun ) श्रीर भारत में हुए नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ईसा से पूर्व सन् २०१ श्रौर १६५ में इयुची जाति को हिंग-नू जाति ने हराया था, जिसके कारण उसे अपना पुराना निवासस्थान छोड़ना पड़ा था। इयुची लोगों ने पश्चिम की ब्रोर भागकर वन्तु ( Oxus ) नदी के किनारे पर अधिकार किया था। चीन के राजदूत चाङ-कियान ने ईसा से पूर्व सन् १२६ और १५५ के बीच में

किसी समय उन लोगों को वच्च नदी के उत्तर किनारे पर देखा था। इसके थोडे ही दिनों बाद इयूची लोगों ने वच्च नदी पार करके वाङ्मीक देश की राजधानी पर श्रधिकार कर लिया था। उस समय उन लोगों का अधिकार पश्चिम में पारद राज्य तक ग्रौर पूर्व में काबुल की तराई तक था। उस स्थान पर ईपूची जाति ह्योटे छोटे पाँच राज्यों में विभक्त हो गई थी। इस घटना के प्रायः सौ वर्ष बाद इयूची जाति की कुई-ग्रयाङ् शाका के ग्रधिपति किउ चीउ किउ ने इयुची जाति की पाँचा शास्त्रात्रों को एकत्र करके हिन्दूकुश पर्वत के पूर्व घोर के कुछ प्रदेश पर ऋधिकार कर लिया था। जब ८० वर्ष की अवस्था में किउ चीउ किउ की मृत्यु हो गई, तब उसके पुत्र येनकाउ चिरूताई ने भारत पर ग्रधिकार करके अपने सेना-पतियों को भिन्न भिन्न प्रदेशों पर शासन करने के लिये नियुक्त किया था। चीन देश के द्वितीय हन् राजवंश के इतिहास में भारत पर इयुचा जाति के ऋधिकार का विवरण दिया हुआ है। जब पाश्चात्य विद्वानों ने म्रामेंनिया देश के प्राचीन इतिहास में लिखे हुए कुषणुवंश और चीन के इतिहास में लिखे हुए हुई-श्रुयाङ वंश का एक ही उहराया, तब निश्चित हुआ कि काबुल से यूनानी राज्य उठानेवाला किउ चिउ किउ श्रौर सिक्कीवाला कुज़ुलकदिफस वा कुयुलकदिफस दोनों एक ही व्यक्ति हैं #।

<sup>\*</sup>White Huns and Kindred Tribes in the History of the Northwest-Frontier. Indian Antiquary, 1905, pp. 75-76.

मुद्रातत्त्व के बाताओं का श्रनुमान है कि कुयुलकस, कुयुलक-फस और कुयुलकदफिस तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं #। किउ चिउ किउ का पुत्र येन्काउचिङ्ताई श्रौर सिक्कोवाला विमकिपश वा Ocemo Kadphises एक ही व्यक्ति हैं। विमकपिश वा विमकदकिस के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पुरातत्त्व-वेत्तार्त्रः में मतभेद है । रैप्सन, टामस, स्मिथ ब्रादि विद्वानी के मतानुसार विमकद्रिस का उत्तराधिकारी कनिष्क था और उसके बाद वासिष्क, इविष्क और वासुदेव ने कुषण साम्राज्य का ऋधिकार प्राप्त किया थार् । क्लोट, केनेडी आदि पुरातस्व-वेत्ता कइते हैं कि कनिष्क से वासुदेव तक के कुषण राजा कुयुलकद्फिस से पहले हुए थे 🖫 । "शकाधिकार काल और कनिष्कः नामक निबन्ध में हमें इस विषय में फ़्रीट और केनेडी का मत जीक नहीं जान पड़ा, इसलिये हमने रैप्सन श्रीर स्मिथ का ही अत ग्रहण किया है ×।

मुद्रातत्त्वविद् लोग एकमत होकर यह बात मानते हैं कि

<sup>\* 8</sup> M. C, Vol. 1, p.173.

<sup>†</sup> seurnal of the Royal Asiatic Society, 1913, p. 912, Indian Coins, pp. 16-18, I M. C., Vol. 1, pp.65-69.

<sup>‡</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, pp. 969-71.

<sup>×</sup> indian Antiquary, 1908, p. 50; साहित्य परिषद् पत्रिका १४ वॉ भाग, श्रतिरिक्त संख्या, ४० ३६ ।

कुषणवंशी राजाओं के सोने के सिकं # तौल और आकार में रोम के सोने के सिकों के समान थे। रोम के सोने के सिकों जूलियस सीजर के राजत्व काल से ही ठीक तरह से बनने लगे थे। केनेडी ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि कनिष्क के सोने के सिकों जूलियस सीजर के सोने के सिकों की अपेला पुराने हैं और वे सिकों बनाने की माकिदिनीय (Macedonion) रोति के अनुसार बने हैं। इसलिये कुषणवंशी सोने के सिकों रोम के सोने के सिकों का अनुकरण नहीं हो सकते।

कुयुल वा कुजुलकदिफस के केवल ताँव के ही सिक्के मिले हैं। उसके कई सिक्के हेरमय के एक प्रकार के ताँवे के सिक्कों के समान हैं। उन पर एक और राजा का मस्तक और दूसरी ओर हरक्यूलस की मूर्ति है; और यूनानी अचरों में हेरमय का नाम और दूसरी और खरोष्ठी अचरों में कुयुलकदिफस का नाम हैं। इससे मुद्रातस्वविद् अनुमान करते हैं कि हेर-मय को अपने राजत्व के अंतिम काल में कुपण राज्य की अधीन-ता स्वीकृत करने के लिये बाध्य होना पड़ा था। कुयुलकद-फिस के समय का खुदा हुआ कोई लेख अब तक नहीं मिला। चीन के ऐतिहासिकों की बातों के आधार पर कहा जा सकता

Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, p. 941.
 † Ibid, 1912, p. 999; 1913, p. 935.

<sup>‡</sup> P. M. C, Vol. 1, pp. 178-179, Nos. 1-7, I. M. C., Vol. 1, pp. 33-34, Nos, 1-15.

है कि कुयुलकदिष्णस ने ईसवी पहली शताब्दी के प्रारंभ में ही इयूची जाति की पाँचों शाखाओं को एकत्र करके काबुल पर अधिकार किया था। पहले स्मिथ ने कहा था कि कुयुलक्दिष्णस ईसवी पहली शताब्दी के मध्य भाग में अनुमानतः सन् ४५ में सिंहासन पर बैठा था । परंतु पीछे से उन्होंने यह मत छोड़ कर हमारा ही मत प्रहण किया। टामस ने भी यही मत प्रहण किया है । क्यों कि उन्होंने यह माना है कि किउचिउकिउ ने ८० वर्ष की अवस्था में अनुमानतः ईसवी सन् ४० में शरीर-त्याग किया था ।

कुयुलकदिफस के नाम के छः प्रकार के ताँवे के सिक्कें मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर हेरमय का मस्तक श्रोर दूसरी श्रोर खड़े हुए हरक्यूलस की मूर्ति हैं। इनके दोनों श्रोर कुयुलकदिफस का नाम श्रीर उपाधि है × । इस तरह के सिक्कें सब प्रकार से हेरमय श्रोर कुयुलकदिफस दोनों के नामोंवाले सिक्कों के समान हैं। केवल यूनानी श्रचरीं में हेरमय के नाम श्रीर उपाधि के बदले में कुयुनकदिफस का नाम श्रीर उपाधि दी है। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर

<sup>•</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 64.

<sup>†</sup> Early History of India (3rd Edition) pp 250-251, Note 1.

<sup>‡</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, p. 629.

<sup>×</sup> P. M. C. Vol. 1, p. 179 Nos. 8-15, I. M. C., Vol. 1, pp. 65-66. No. 1-4.

शिरस्राण पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर माकि-दिन देश की पैदल सेना की मूर्ति है #! तीसरे प्रकार के सिक्के रोम के सम्राट् श्रागस्टस के सिक्कों के समान हैं। उन पर एक ब्रोर ब्रागस्टस का मस्तक ब्रीट दूसरी ब्रोर उचासन पर बैठे हुए राजा की मूर्ति हैं। चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रोर साँड ब्रीर दूसरी ब्रोर ऊँट की मूर्त्ति हैं!। पाँचर्चे प्रकार के सिक्कों पर एक आर आगस्टस का मलक श्रीर दूसरी श्रोर यूनान देश की विजया देवी की मूर्ति है ×। छठे प्रकार के सिर्कों पर एक श्रोर श्रभय वा वरद आसन से बैठे हुए बुद्ध की श्रीर दूसरी ब्रोर ज्यूपिटर की शृक्तिं है + । ताँवे के इन सब सिक्कों पर जिस यूनानी भाषा का व्यवहार हुआ है, वह बहुत ही अग्रुद्ध है। कदफिस को Kadphizou अथवा Kadaphes लिखा है ÷ । बरोष्ट्री अवरों में कदफिस के नाम के पहले वा पीछे "कुचल्यवुगस भ्रमठदिस" लिखा है। इन सब सिक्कों पर कडफिस का नाम अलग अलग तरह से लिखा है:--

<sup>•</sup> Ibid, p. 66, No. 5.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 66-67, Nos, 6-15, P. M. C., Vol. 1, p. 181. Nos. 24-28.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 180, Nos. 16-23; I. M. C; Vol. 1, p. 67, Nos. 16-24.

XCunnigham's Coins of the Kushans, p. 65.

<sup>+</sup>P. M. C., Vol. 1, pp. 181-82, Nos. 29-30,

<sup>÷</sup>Ibid, pp. 178-181.

#### [ 308 ]

- (१) महरयसरयरयस देवपुत्रस कुयुत्तकरकफ्सस
- (२) कुयुलकरकपस महरयस रवतिरयस
- (३) महरजस महतस कुषण कुयुलकफ्स
- (४) महरजस रजतिरयस कुयुलकफ्स#
- (प) (महरजस रजितरजस) कुजुलकसस कुषण यवु-गस भ्रमिटदशका

कुयुलकदिफस के पुत्र येन-काउ-चिङ-ताई वा विमकद-फिस के राजत्वकाल से सम्भवतः कुषण राजा लोग सोने के सिक्कें बनवाने लगे थे। विमकदिफस के सोने के कई बहुत बड़े बड़े सिक्कें मिले हैं। ऐसे पाँच प्रकार के सोने के सिक्कें देखने में आते हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा शिरस्त्राण और बहुत वड़ा परिच्छेद पहने हुए खाट पर बैठा है और दूसरी ओर महादेव हाथ में त्रिश्चल लिए बैल के पास खड़े हैं। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर राजा मुकुट और शिरस्त्राण पहने हुए मेघ पर बैठा है और दूसरी ओर महादेव पहले की तरह बैल की बगल में खड़े हैं ×। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक और चौकोर सेत्र में राजा का मस्तक

<sup>•</sup> I. M. C., Vol. 1, p,67, Note 1.

<sup>†</sup> Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, (New Series) Vol. IX, p. 81.

<sup>‡</sup> P. M. C., Vel. 1, p. 183, No. 31.

<sup>×</sup> Ibid, p. 214. No. ii, B. M. C., p. 124, No. 2.

हैं # । चौर्भे † ग्रौर पाँचवें ‡ प्रकार के सिक्कों का विस्तृत वर्णन श्रभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। ये सब सिक्के डबल स्टेटर (Double Stater) कहलाते हैं। इन पर एक श्रोर युनानी श्रिज्ञरों में Basileus Ooemo Kadphises और दूसरी ध्रोर खरोष्टी श्रचरों में—"महरजसरजितस मर्वलोक ईश्वरसं महिश्वरस विम कठ्फिसस" लिखा है। स्टेटर कहलाने-वाले सोने के छोटे सिकॉ पर एक और राजा का गस्तक और दसरी श्रोर हाथ में त्रिश्ल लेकर खडे हुए शिव की मूर्ति है x। टौल में इससे आधे और सोने के सबसे छोटे सिकों पर एक श्रोर चौकोर त्रेत्र में राजा का मुख श्रीर दूसरी श्रांग वेदी पर त्रिश्चल है + । विमकद्फिल का अब तक बाँदी का केवल एक ही सिका मिला है ÷ । हाइटहेड का अनुमान है कि यह लिका नहीं है, बिलक सोने वा ताँबे के सिक्कों की परीचा करने के लिये चाँदी का ढला हुआ साँचा है = । विमकदिफस के एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। उन पर एक ब्रांर शिर-

<sup>\*</sup> Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, (New Series) Vol. VI, p. 564.

<sup>†</sup> Cunningham's Coins of the Kushans, pl.XV. 3.

<sup>‡</sup> Ibid, pl, XV, 5.

<sup>×</sup> P) M. C. Vol. 1, p. 183, Nos. 32-33, L. M. C. Vol. 1, p. 68, Nos. 1-4.

<sup>+</sup>Ibid, No. 5, P. M. C., Vol. 1, p. 184, Nos. 34-35.

<sup>÷</sup> B, M. C, p, 126, No. 11.

<sup>-</sup>P. M. C. Vol. 1, p. 174.

स्त्राण और बहुत बड़ा परिच्छुद पहने हुए राजा की मूर्ति और दूसरी ओर हाथ में त्रिग्रल लेकर खड़े हुए शिव की मूर्ति है। आकार के अनुसार इस प्रकार के सिक्कों के तीन विभाग किए गए हैं—बड़े \*, मकोले† और छोटे‡। इनके अतिरिक्त विमकदि के से सोने और ताँवे के दुष्प्राप्य सिक्के भी हैं जिनकी हाइटहेड ने तैयार की है × ।

हम पहले कह श्राए हैं कि श्रिधकांश पुरातत्व-वेत्ताश्रों के मतानुसार कनिष्क विमकदिष्म का उत्तराधिकारी था। भार के श्रनेक स्थानों में कनिष्क के राज्यकाल के खुदे हुए शिलार नीर ताम्रपत्र मिले हैं। कनिष्क के नाम का एक श्रितालेख रावलपिंडी के पास मिण्याला नामक स्थान में एक स्तूप में मिला है + । बहावलपूर के पास सुईविहार नामक स्थान में कनिष्क के नाम का एक ताम्रपट्ट के श्रीर पेशावर में एक बड़े स्तूप के ध्वंसावशेष में धातु का बना हुश्रा एक श्रारीर-निधान = (Relic Casket) मिला है। ये तीनों लेख

<sup>\*</sup> Ibid, p. 184, Nos, 36-46, I. M. C. Vol. 1. pp 68-69. Nos. 6-12.

<sup>†</sup> Ibid, p. 185-Nos. 47-48.

<sup>‡</sup> Ibid, Nos. 49-52; I. M. C. Vol. I, p. 69, Nos. 13-16. × Ibid, Nos. i-xiii.

<sup>+</sup>Journal Asiatique 9 me Serie Tome Vil p. 1, pl, 1-2.

<sup>+</sup>Indian Antiquary Vol. X, p. 324, Vol. XI. p. 128.

<sup>-</sup>Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1908-09, pp. 48-49.

खरोष्टी श्रवरों में हैं। मथुरा में मिली हुई बहुत सी बीद और जैन मुर्त्तियों के पादपीठ पर जो लेख हैं, उनमें कनिष्क का नाम श्रीर राज्यांक दिया हुश्रा है। ये सब मुर्तियाँ क निष्क के पाँचवें से लेकर दसवें राज्यांक के बीच में प्रतिश्रित हुई थीं । कनिष्क के तीसरे राज्यांक में वाराणसी में प्रति⊟ट र क बोधिसत्त्वमूर्ति के पादपीठ पर ख़ुदे हुए लेख है हं होता है कि उस समय वाराणसी कनिष्क के साम्राज्य में था । बौद्ध धर्म के महायान मत के ग्रन्थों में श्रीर चीन तथा तिन्वत के इतिहासों में कई स्थानों पर कनिष्क का उल्लेख कि 🔻 ै । परन्तु उन सब प्रन्थों में श्रव तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे कनिष्क का समय कि 💯 हो सकता हो। कनिष्क के समय के सम्बन्ध में किसी समय पुरा-तत्त्ववेत्ताओं में वहत श्रधिक मतभेद था। हमने जिस समय "शकाधिकारकाल श्रौर कनिष्क" नामक निबन्ध लिखा था, उस समय कनिष्क के श्रभिषेक काल के सम्बन्ध में कम से कम ११ भिन्न भिन्न मत प्रचलित थे । परन्तु अब उनमें से केवल दो मत प्रचलित हैं—

(१) कनिष्क ईसवी सन् ७= में सिद्दासन पर बैठा था।

Epigrapia Indica. Vol. X, app. p. 3, No. 18; p. 4,
 Nos. 21-22, p. 5, No. 23.

<sup>†</sup> Ibid, Vol. VNI, p. 176.

<sup>‡</sup> Indian Antiquaxy, 1808, pp. 27-28.

्हमार विकास स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्य

(२) ्रवे **सन्देधः में क**लिष्यः अत्यासयेक हुता ...। यह जिने**डी आदि पं**डितें अस्मार हैंके ।

्रोप् । ह इमने उत्तर पश्चिम सीमान्य के झारा नाया ह ची। । एक एक खरोष्टी हैं। ह स्था। वह कॉना ह रवें। ह के खुडा हुआ थाई। हाका टामस ४ हैं । लूड के स्थापन हैं कि यह । एक नाम के दिस

रेरा क्रम्य जिल्लाम है। प्रस्तु इसमें उने पहले स्थित स्थित

ा जायमा ेति कतिष्क को ग्रांकाब्द का जायग्राह ना । य साम ह कहा आ सजना है जि नसमें इस

्र अम् त १०० न ए १००व किया था। अनिष्य के हो ने अत ्वे के धहुत से निर्ध पोले हैं। उन सिप्तों पर प्रवासी छोत्र ज्ञाचीन प्रशस्य आया का व्यवहार है। अतु दोनी सामार्थ ज्ञानी श्रद्धनों में लिखी है। इस सब चित्री १० इस्सी कीर

बहुत से प्रवानी, बीद शीर जरणुख्याय देवलाओं की मृशिया

<sup>\*</sup> Ib .. pp. 25-75. Jo ... 15 5 6 Royal or late.

Society 1-17, p. 527

<sup>†</sup> Ibid, 1910, p. 1019; Agss (43). ‡ Inglar Anticuary, 18

<sup>\*</sup>Journal of the Royal Assessed guidety, 1915, we gest +Indian A guary 923, 4 25.

हैं \*। भिन्न भिन्न जातियों के देवताओं का ऐसा अपूर्व समा वेश शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। रोम के सम्रा-हेलिय गावालस् ने जिस समय रोम साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों के देवताओं को रोम नगर के कैपिटल पर्वत-शीर्षवाले मन्दिर में रूप्पाचर्ण पत्थर परोसार के प्रति सम्मान प्रदर्भि कराने के लिये मँगवाया था, केनेडी का कथन है कि द समय एक वार भिन्न भिन्न देश्नाज्य भिन्न भिन्न जातियें देवताओं का इस प्रकार अकार यह निहुत्रा था। किन के लोने के सिक्के दो प्रकार । कुपण संप्रकार के सिक्के स्टेटर और दूसरे प्रकार है नाम मिन्न नौथाई हैं। इन विस्त्रों पर दूसरो और नीचे विवताओं की

- (?) Ardochsho.
- (२) Arooaspo.
- (३) Athsho=ब्रातेस (ब्रातिश)=ब्रिश।
- ( ४ ) Beddo = बुद्ध ।
- ( प ) Helios = सूर्य।
- (६) Hephaistos. A

确 -15.

<sup>\*</sup> Ibid, 18 Indica Vol. X;nal of the Royal Asiatic Society 1897, p. n Antiquary,

<sup>†</sup> Ibid, 1912, Royal Asia

P, M. C; Vo Vol. X4.

```
(9) Manaobago.
```

( ११ ) Mozdooano.

₹ (१२) Nana.

क 💧 ( १३ ) Nanaia

डार्ट (१४) Nanas

दुस्में (१५) Oesho

₹

( (x) Ocano

(१६) Orlagi

( १৩ ) Pharro = সাধা

(१=) Salene = चन्द्र।

इन सब सिकों पर यूनानी अत्तरों और पारस्य भाषा में राजा का नाम और उपाधि दी हुई है। किनष्क के ताँबे के सिक्के तीन प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्के साने के सिक्कों के समान हैं। परंतु उन पर यूनानी अत्तरों और यूनानी भाषा में राजा का नाम और उपाधि दी हैं \*। दूसरे प्रकार के सिक्के भी ऐसे ही हैं, परंतु उन पर नानी अत्तरों और पारस्य भाषा में राजा का नाम न उप

ंपहेश ।

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 10.-0., I. M. C., Vol. 1, pp. 71-72, Nos. 15-23.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 72-75, 5; P. M. C., Vol. 1, pp. 188-93. Nos. 68-113.

कुछ श्रधिक दुष्पाप्य हैं। उन पर एक श्रोर खड़े हुए राजा की मृत्ति के बदले में सिंहासन पर वैठे इए राजा की मृत्ति हैं 🛊 । दूसरी ओर सोने के सिक्कों और पहले तथा दूसरे प्रकार के ताँवे के सिक्कों की तरह भिन्न भिन्न देवताओं और देवियों की मूर्त्तियाँ हैं। अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हुआ कि इस तरह के सिक्कों पर किस भाषा का व्यवहार होता था।

कनिष्क के वाद कुषण साम जा श्रधिकार हुविष्क वं मिला था। श्रव तक किसी प्र श्चय नहीं हुआ है कि उ**स**का राज्य कहाँ तक था अम्बत् ३-१⊏ तक के स्रोदे हुए लेखों में कनिष्क क **।लता है†। मधुरा के** पास ईसापुर गाँव में मिले हुए एक शिलालेख में जो उक्त संवतु के २४ वें वर्ष खोदा गया था, वासिष्क नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है 1 वासिष्क का अब तक कोई सिका नहीं मिला। कुषण संवत् के २ व वें वर्ष में खोदे इए शिलालेख में जो मथुरा में मिला था, जान पड़ता है कि इसी बासिष्क का उद्वेख है × । परंतु कुषण संवत् के ३.४ चे वर्ष स लेकर ६० वें वर्ष तक के ख़ुदे हुए 🔊 शिलाक्षेक मथुरा में

No. 925; pp. 4-5,

1908; p.67, Nos. 4-6.

<sup>\*</sup> Ibid, p. 193, Nos. 114

<sup>†</sup> Epigraphia Nos. 18-23; India.

I Journal of the

tic Society, 1910, p. 1317 × Indian Antiqua. XXIII. p. 38, Nog.

## [ ११७ ]

मिले हैं, उनमें केवल हुविष्क का ही उन्लेख मिलता है \*।

मथरा के सिवा भारत के और किसी स्थान में हुविष्क का
और कोई शिलालेख नहीं मिला। अफगानिस्तान में कावुल के

उत्तर वारडाक नामक स्थान में मिले हुए शरीर-निधान पर
के लेख से पता चलता है कि वह कुषण संवत् के ५१ वें
वर्ष में हुविष्क के राज्यकाल में स्तूप में स्थापित हुआ था।।

इससे सिद्ध होता है कि अफगानिस्तान का कुछ अंश भी
हुविष्क के अधिकार में था। हुविष्क के सोने और ताँबे के
बहुत से सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों पर एक और राजा
का मस्तक और दूसरी ओर यूनानी, हिन्दू और पारसी देवीदेवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं !।

- (?) Araeichsho.
- (?) Ardochsho.
- (३) Arooaspo.
- (४) Athsho = স্থানিश = শ্ল**টি**।
- (4) Ckando Komara Bizago = स्कन्द्कुमार विशास।

<sup>\*</sup> Epigraphia Indica, Vol. X, app. pp. 8-11, Nos. 38-56.

<sup>†</sup> Ibid, Vol.XI, pp. 210-11.

<sup>‡</sup> I. M. C., Vol. 1, pp. 76-79, Nos. 1-20, P. M. C.; Vol. 1, pp. 194-97, Nos. 116-36.

#### [ ११= ]

- (६) Ckando Komaro Bizago Maaceno = स्कन्द कुमार विशाख महासेन।
- (9) Erakil = Hercules.
- (=) Hero.
- (8) Maaceno = महासेन ।
- (१०) Manaobago.
- (११) Mao = माह = चंद्र।
- (१२) Miiro = मिहिर् = सूर्य।
- (१३) Miro + Mao = मिहिर और माह=सूर्य और चंद्र।
- (१४) Mithro = मित्र = सूर्य ।
- (१4) Nava.
- (१६) Nana + Oesho.
- (१७) Nanashao.
- (१=) Oachsho.
- (१६) Oanindo.
- (२०) Oesho = श्रहीश = महेश।
- (२१) Pharro = अग्नि ।
- (२२) Riom.
- (२३) Sarapo = शरम ।
- (२४) Shaophoro.
- (२५) Uron = वरुए।

इविष्क के सोने के सिक्षों पर पहली श्रोर राजा का

### [ 888 ]

मस्तक चार भिन्न भिन्न प्रकार से श्रंकित है \* श्रौर उन पर यूनानी श्रद्धरों तथा प्राचीन पारसी भाषा में राजा का नाम श्रौर उपाधि दी है:—

Shaonano Shao Ooeshke Koshano = शाहंशाह दुविष्क कुषण=राजाधिराज कुषण्वंशी दुविष्क।

साधारणतः हुविष्क के पाँच प्रकार के ताँवे के सिक्के मिलते हैं। सभी सिक्कों पर दूसरी ब्रोर भिन्न भिन्न देवी देव ताओं की मूर्तियाँ हैं। केवल पहली ब्रोर कुछ भेद है। पहले प्रकार के सिक्कों पर हाथी पर सवार हाथ में ग्रूल ब्रोर छंकुश लिए हुए ब्रोर सिर पर मुकुट पहने हुए राजा की मूर्ति है । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर पहली ब्रोर खाट वा सिहासन पर वैठे हुए राजा की मूर्ति है । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर फंचे ब्रासन पर वैठे हुए श्रोर मुकुट पहने हुए राजा की मूर्ति है । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर फंचे ब्रासन पर वैठे हुए श्रोर मुकुट पहने हुए राजा की मूर्ति है । चौथे प्रकार के सिक्कों पर पहली ब्रोर दिच्चण की तरफ

<sup>\*</sup> I. M. C., Vol. 1, pp. 75-76; Numismatic Chronicle, 1892, p. 98.

<sup>†</sup> I. M. C., Vol. 1, pp. 79-81, Nos. 21-46; P. M. C. Vol. 1, pp. 198-202, Nos 137-172.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 202-03, Nos. 173-85, I. M. C. Vol. 1. pp 82-83, Nos.55-63.

<sup>×</sup> Ibid, p. 82, Nos. 47-54, P. M. C., Vol. 1, pp. 204-05, Nos. 186-202.

मुँह करके राजा बैठा हुन्ना है \*। पाँचर्वे प्रकार के सिक्कों पर पहली झोर त्रासन पर बैठे हुए और बाँहें ऊपर उठाए । हुए राजा की मूर्ति है †। इनके अतिरिक्त किन्नम ने हुविष्क के ताँबे के कुछ दुष्पाप्य सिक्के भी एकत्र किए थे‡।

हुविष्क के बाद वालुदेव (Bazdeo या Bazodeo) ने कुषण साम्राज्य का श्रिधकार पाया था। उसो समय से कुषण साम्राज्य की श्रवनित का श्रारम्य हुआ था। मथुरा के सिवा श्रीर कहीं वासुदेव के खुदवार हुए लेख नहीं मिले श्रीर न खरोष्ठी लेखों में वासुदेव का कोई उल्लेख मिलता है × । इससे अनुमान होता है कि उस समय उत्तरापथ का पश्चिमांश श्रीर श्रफगानिस्तान कुपण राजाशों के हाथ से निकल गया था। कुषण सम्वत् के १४ वें वर्ष से लेकर ६=वें वर्ष तक के खुदे हुए श्रीर मथुरा में मिले हुए शिलालेखों में वासुदेव का नाम मिलता है + । हुविष्क श्रीर वासुदेव के एक प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर बाह्यी लिपि का व्यवहार मिलता है। हुविष्क के सिक्कों पर आसी लिपि का व्यवहार मिलता है। हुविष्क के सिक्कों पर आसी

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 205-06, Nos. 203-05; I. M. C. Vol. 1, pp. 83-84, Nos. 64-76.

<sup>†</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 206.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 207.

<sup>×</sup>Indian Antiquary, 1908, pp. 67-68.

<sup>+</sup>Epigraphia Indica, Vol. X, App. pp. 1215, Nos. 60-77.

<sup>÷</sup>I. M. C., Vol. 1, p. 81, Nos. 46.

नाम के शुरू के दो अद्धर\* लिखे हैं। वासुदेव के सोने के सिकों पर केवल महादेव और नाना की मूर्ति मिलती हैं। इन सब सिकों पर एक ओर अग्नि की वेदी के सामने खड़े हुए शिरस्त्राण और वर्म पहने हुए राजा की मूर्ति और दूसरी ओर महादेव अथवा नाना की मूर्ति है। उसके ताँबे के सिकों पर दूसरी ओर महादेव की मूर्ति ‡ और दूसरे प्रकार के सिकों पर उसके बहले में सिहासन पर वैठी हुई देवी की मूर्ति है ×।

वासुदेव की मृत्यु अथवा राज्यच्युति के कुछ ही दिनों बाद, जान पड़ता हैं, कुषण साम्राज्य बहुत से छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। कनिष्क और वासुदेव के सिकों के ढंग पर कनिष्क नाम के एक व्यक्ति ने और वासुदेव नाम के दो व्यक्तियों ने सिक्के बनवाए थे। ये लोग द्वितीय कनिष्क और द्वितीय तथा तृतीय वासुदेव कहलाते हैं। खरोष्टी लेख का फिर से सम्पादन करते समय डा० लूडर्स ने कहा था कि यह कुषण वंश के कनिष्क नामक किसी दूसरे राजा के राज्य-काल में खोदा गया था +। उनके मतानुसार इस

<sup>\*</sup> P. M. C. Vol. 1, p. 214, Nos. XII,

<sup>†</sup> Ibid, pp. 208-J9, Nos. 209-15; B. M. C, p. 159.

<sup>‡</sup> P. M. C. Vol. 1, pp. 209-10, Nos. 215-26; I. M C. Vol. 1, pp. 84-86, Nos. 8-34.

<sup>×</sup> Ibid, p. 86, Nos. 35-43, P. M. C., Vol. 1, pp. 210-11, Nos. 227-30.

<sup>+</sup> Indian Antiquary, 1913, p. 135.

द्वितीय कनिष्क ने वार्शिषक के बाद पंजाब के पश्चिमी श्रंश पर श्रधिकार र्शिकेया था । भारत के इतिहास का यह श्रंश श्रव तक श्रंधकारमय है। कुषण संवत्३ से १० तक मथुरा में प्रथम किनिष्क का श्रधिकार था । पंजाब का पश्चिमी ग्रंशा कुषण संवत् के १= वें वर्ष में कनिष्क के श्रधिः कार में था:, क्योंकि उक्त संवत् में खुदे हुए मणिक्यलावाले स्तूप में मिले इए एक शिलालेख में कनिष्क का उल्लेख हैं। कुषः ए संवत् के २४ वें वर्ष में मथुरा में वासिष्क नाम के एक श्रीर राजा का राज्य था‡। संभवतः कुषण संवत् २६ तक मथुरा में उसी का राज्य था × । कुषण संवत् ३३ से ६० तक मथुरा में हुविष्क का अधिकार था +। पंजाब के पश्चिमी प्रान्त में कुष्ण संवत १८ के बाद उक्त संवत ४१ तक किसी लेख में कुषणवंशी किसी राजा का उल्लेख नहीं है। डा० लडर्स ने दो कारणों से कुष्ण संवत् ४१ में कनिष्क नामक दूसरे राजा के होने की कल्पना की है। पहला कारण तो यह है कि आरो के शिल।लेख में कनिष्क के पिता का नाम दिया है। हमने उसे "वसिष्प" पढ़ा था ÷ । परन्तु डा० लुइर्स के मत से वह

<sup>\*</sup>Epigraphia Indica Vol. X, App, pp. 3-5.

<sup>†</sup> Journal Asiatique, 9 me Serie Tome, VII, p. 1.

Journal of Royal Asiatic Society, 1910, p, 1311.

<sup>×</sup> Inidan Antiquary, 1904, p. 38.

<sup>+</sup> Epigraphia Indica Vol. X, pp, 8-11.

<sup>÷</sup>Indian Antiquary, 1908, p, 58.

"बभेष्य" है 🛊 । डा० लूडर्स ने जो पाठ उद्घृत किया है, वह मृत के अनुसार नहीं है; क्यों कि इससे पहले किसी शिलालेख अथवा प्राचीन सिक्ते में इस तरह का "भ" नहीं देखा गया। श्रशोक के शहबाजगढ़ी 🕆 श्रीर मानसेरा के श्रनुशासन में श्रीर यूनानी राजा भोइल के सिक्कों में "भ" है। परन्तु श्रारे के शिलालेख के अन्तर के साथ श्रशोक के अनुशासन अथवा भोइल के सिक्के के अत्तर का कोई सादश्य नहीं है। डा० लुडर्स का दुसरा कारण यह है कि मणिक्यालावाले शिला-लेख के समय के बाद २३ वर्ष तक के किसी श्रीर शिलालेख-में कनिष्क का नाम नहीं मिलता। परन्तु ये दोनों कारण ठीक नहीं जान पडते। पहली बात तो यह है कनिष्क के नाम के दो प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्के बढिया बने हैं श्रीर उन पर केवल यूनानी श्रत्तरों का व्यवहार है। किन्तु दूसरे प्रकार के सिक्के पहले प्रकार के सिक्कों की तरह बढ़िया नहीं बने हैं ग्रौर उन पर यूनानी तथा ब्राह्मी दोनों वर्णमालाएँ हैं। यदि दूसरे प्रकार के सिक्कों के साथ प्रथम वासुद्वेव के सिकों की तुलनाकी जाय, तो साफ पता लग जाता है कि कनिष्क के दूसरे प्रकार के सिक्के कभी प्रथम कनिष्क के सिक्के नहीं हो सकते; श्रौर साथ ही वे प्रथम वासदेव के

<sup>•</sup> Ibid, 1913, p, 133.

<sup>†</sup> Epigraphia Indica, Vol. II, p, 455.

<sup>‡</sup> P. M. C. Vol, 1, pp. 65-8.

राज्य काल के बाद बने हैं। अतः मुद्रातस्य की प्रचलित प्रणाली के अनुसार हमने इस तरह के सिक्के द्वितीय कनिष्क के सिक्के माने थे \*। बद्धत पहले किनंघम ने भी सिक्कों के प्रमाण पर द्वितीय कनिष्क 🕆 श्रीर द्वितीय वासुदेव 🕻 का श्रस्तित्व खीक्रत किया था। मणिक्यालावाले शिलालेख के २३ वर्ष बाद का प्रथम कनिष्क का शिलालेख मिलना आश्चर्य-जनक नहीं है। यदि द्वितीय कनिष्क का श्रस्तित्व मान भी लिया जाय, तो भी यह मानना पड़ेगा कि कुपण संवत् के प्रथमार्थ के श्रन्तिम भाग में प्रथम कनिष्क का साम्राज्य कम से कम दो भागों में विभक्त हो गया था। क्योंकि मथुरा में हुविष्क के राज्यकाल में कृषण संवत् ३८ श्रीर ४५ x में खुदा हुआ शिलालेख मिला है और आरे का शिलालेख उक्त संवत् के ४१वें वर्ष का ख़ुदा हुन्ना है। श्रारे के शिलालेख में किसी कनिष्क के पिता का नाम है, किन्तु प्रथम कनिष्क के किसी शिलालेख में उसके पिता का नाम नहीं मिला। इसी लिये आरे के शिलालेखवाले कनिष्क का द्वितीय कनिष्क कहना युक्ति-संगत नहीं है। मुद्रातत्त्व के अनुसार द्वितीय कनिष्क प्रथम

<sup>\*</sup> Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV, p. 82.

<sup>†</sup> Numismatic Chronicle, 1893, pp. 118-19.

<sup>‡</sup> Ibid.

<sup>×</sup> Epigrapia Indica, Vol. X, App. pp. 8-9.

## [ १२५ ]

वासुदेव के बाद हुआ था। इसिलये वह आरे के शिलालेख-वाला कनिष्क नहीं माना जा सकता।

जान पड़ता है कि प्रथम वासुदेव की मृत्यु के उपरांत द्वितीय वासुदेव कुषण साम्राज्य का ऋधिकारी हुआ था। उसके केवल सोने के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के सीसतान, अफ-गानिस्तान श्रीर पंजाब में मिले हैं। इन सब सिक्कों पर राजा की वार्ड और नीचे ब्राह्मी अन्तरों में "वसु" लिखा है \*। इसके श्रतिरिक्त दोनों पैरों के बीच में श्रीर दाहिने हाथ के नीचे कई ब्राह्मी ब्रज्जर हैं। जान पडता है, द्वितीय वासुदेव के उपरान्त द्वितीय कनिष्क सिंहासन पर वैठा था । अफगानिस्तान श्रीर पंजाब के अतिरिक्त श्रीर किसी स्थान में उसके सिके नहीं मिलते। उसके सिकों पर भी कई स्थानों में कई ब्राह्मी श्रदार हैं । किनंघम ने लिखा है कि द्वितीय कनिष्क के कई सिक्कों पर ब्राह्मी अन्तरों में "बसु" लिखा है !। इससे अन-मान होता है कि द्वितीय वासुदेव ने कुछ समय के लिये द्वितीय कनिष्क की श्रधीनता स्वीकृत कर ली थी। द्वितीय कनिष्क के उपरांत संभवतः तृतीय वासुरेव सिंहासन पर

<sup>\*</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 87, Nos. 1-7; P. M. C. Vol. 1, p. 212, Nos. 236-37.

<sup>†</sup> Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV, p. 84.

<sup>†</sup> Numismatic Chronicle, 1893, pp. 118-19.

बैठा था। द्वितीय कनिष्क श्रीर तृतीय वासुदेव के राज्यकाल के उपरांत कुषण राजाश्रों का श्रधिकार बहुत से छोटे छोटे खरड राज्यों में विभक्त हो गया था: क्योंकि उनके सोने के सिकों पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे प्रायः कई ब्राह्मी अन्तर मिलते हैं। संभवतः ये सब अत्तर अधीनस्य राजाओं के नामों के ब्रादि के ब्रह्मर हैं। मही, विक ब्रौर भू # संभवतः महीघर, विरूटक और भृगु ऋदि करद राजाओं के नाम हैं। बाद के गृप्त सम्राटों के राजत्व काल में इसी स्थान पर अर्थात् राजा के वाएँ हाथ के नीचे समुद्र, चन्द्र, कुमार श्रादि गुप्त राजार्थों के नाम दिए जाते थे। इस तुलना से पता लग जाता है कि कुष्ण वंश के श्रंतिम राजाश्रों के राजत्व काल में भिन्न भिन्न प्रादेशिक शासन-कर्ताओं चा सम्राटों ने सिक्कों पर अपना नाम लिखने की प्रथा चलाई थी। तीसरे वासुदेव की मृत्यु के समय श्रथवा उसके थोडे ही दिनों बाद कनिष्क के वंश का राज्य नष्ट हो गया था अथवा बहुत ही थोड़ी दुर तक रह गया था। उसी समय प्रादेशिक शासको श्रथवा सामन्तो ने श्रपने नाम के सिक्के चलाना श्रारम्भ कर दिया था। ऐसे सिकों पर राजा का नाम पहले की तरह राजमूर्ति के बाएँ द्वाथ के नीचे लिखा रहता है। भद्र, पासन, वचर्ण, सयथ,

<sup>•</sup> Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IV, pp. 84-85.

सित, सेन या सेण और छ # आदि बहुत से राजाओं के नामों का पता चला है। ईसवी चौथी शताब्दी में किदर कुष्ण नामक एक जोति अथवा राजवंश ने अफगानिस्तान पर श्रपना श्रधिकार जमाया था। उसके सिक्के कुषण राजाश्रों के सिकों के दंग पर बने हैं और उन पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे राजा के नाम के बदले में जाति श्रथवा वंश का नाम किदर लिखा हैं†। कुछ सिक्कों पर किदर के बदले में "गडहर" लिखा है 🗓 । इन सब सिक्कों पर दूसरी श्रोर राजा का नाम दिया है। किदर जाति वा वंश के कृतवीर्य, सर्वयश, भाखन, शिलादित्य, प्रकाश, कुशल श्रादि राजाश्रों के सिक्के मिले हैं 🗴। सिजिस्तान् या सीस्तान के प्रादेशिक राजा लोग बहुत दिनों तक सभी वासदेवों के सिक्कों के ढंग पर सोने के सिक्के बनवाते थे+। ईसवी तीसरी और चौथी शताब्दी में पारस्य के राजा द्वितीय हर्मजद ÷ श्रीर प्रथम वराहराण = ने श्रपने नाम

<sup>\*</sup> I. M. C. Vol. 1. pp. 88-89.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 89-90.

<sup>‡</sup> Journal and Proceedings of the Aslatic Society of Bengal, Vol. IY, p. 92.

 $<sup>\</sup>times$  Ibid, pp. 91-92.

<sup>+</sup>I. M. C., Vol. 1, pp. 91-92, Nos, 1-5; P. M. C., Vol. 1, p. 212, Nos. 238-39.

<sup>÷</sup>P. M. C., Vol. 1, p. 213, No. 240.

<sup>=</sup> Ibid, No. 241.

### [ १२= ]

के इसी तरह के सिक्के बनवाए थे। उड़ीसा में कुषण राजाओं के ताँबे के सिक्कों के ढंग पर बने हुए एक प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं \*; परन्तु ऐसे सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ। नहीं मिलता।

<sup>\*</sup> I. M. C., Vol. 1, pp. 92-3, No. 1-9; Indian Coins, pp. 11-14.

# छठा परिच्छेद

# विदेशी सिकों का अनुकरण

(घ) जानपदीं स्रौर गणा राज्यों के सिक्के

ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी से ईसवी तीसरी या चौथी शताब्दी तक भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में नगर वा प्रदेश के अधिपति लोग अथवा साधारण तंत्र के अधिकारी लोग चाँदी ब्रथवा ताँबे के सिक्के चलाया करते थे। ये सिक्के विदेशी सिक्कों का श्रमुकरणा होते थे; क्योंकि यद्यपि कहीं कहीं पैसे सिक्कों का श्राकार चौकोर होता है, तो भी उन पर कुछ न कुछ लिखा रहता है। साधारणतः ऐसे सिक्के बहुत दुष्प्राप्य हैं श्रीर उनका समय निश्चित करना बहुत ही कठिन है। इस तरह के सिक्कों में से तन्नशिला के सिक्के सबसे श्रधिक प्राचीन हैं। प्रोफेसर रेप्सन का श्रनमान है कि सबसे पहले तच्चशिला में सिक्क बनाने के लिये साँचे या ठप्पे (die) का व्यवहार हुआ था#। पहले सिक्कों के एक ही श्रोर उप्पे लगाया जाता था। सम्भ-वतः धातु के पूरी तरह से जमने के कुछ पहले ही उन पर डप्पा लगाया जाता था। इसी लिये ऐसे सिक्कों के सब किनारे

<sup>•</sup> Indian Coins, p. 14.

<sup>†</sup> Coins of Ancient India, pl. II.

कुछ ऊँचे रहते हैं \*। पन्तलेव श्रीर श्रगशुक्केय के ताँबे के सिक्कें (जिन पर ब्राह्मी श्रचर हैं) इसी तरह के सिक्कों के ढंग पर वने हैं †। इसके बाद तल्लशिला के सिक्कों पर दोनों श्रोर ठण्णा लगाया जाता थां ‡। प्रोफेसर रेप्सन का श्रनुमान है कि इस तरह के सिक्कों पर यूनानी शिल्प का चिह्न मिलता है ×। तन्निशिला के सिक्कों पर कुछ लिखा हुश्रा नहीं मिलता +।

प्राचीन काल में श्रयोध्या के सिक्के उप्पे से नहीं बनते थे, विहक साँचे में ढलते थे। उन पर भी कुछ लिखा हुश्रा नहीं मिलता ÷। इसके वाद के सिक्कों पर ब्राह्मी श्रव्हरों में राजा का नाम लिखा हुश्रा मिलता है। ये सब सिक्के भी साँचे में ढले हुए हैं। श्रयोध्या के श्रधिकांश राजाश्रों के नाम के श्रंत में "मित्र" शब्द मिलता है=। पंचाल के श्राचीन सिक्कों पर भी

<sup>\*</sup> Indian Coins, p. 14.

<sup>†</sup> Ibid.

Coins of Ancient India, pl. III.

<sup>×</sup> Indian Coins, p. 14.

<sup>+</sup> किन्घम ने तच्चिशला में मिले हुए ताँने के कुछ सिकों पर बाह्यी और खरोडी प्रचरों में "नेकम" वा "नेगम" जिल्ला देखकर श्रनुमान किया था कि ये सिके तच्चिशला के हैं। Coins of Ancient India, pp. 63-64; परन्तु वास्तव में ये "कुलकनिगम" चिह्न हैं। देखो Indian Coins, p. 3, और प्रष्ट ६१।

<sup>÷</sup>Indian Coins p. 11.

<sup>=</sup> Coins of Ancient India, pp. 93-94.

इसी तरह मित्र शब्द का व्यवहार है। परन्तु श्रव तक यह निर्णय नहीं हो सका कि श्रयोध्या के राजाश्रों के साथ पंचाल के राजाश्रों का सम्बन्ध था या नहीं। मूलदेव, वायदेव, विशाख-देव, धनदेव, सत्यमित्र, शिवदत्त, सूर्यमित्र, संघमित्र, विजय-मित्र, माधव वर्मा, वहस्तिमित्र, श्रयुमित्र, देवमित्र, इंद्रमित्र, कुमुद्दसेन श्रौर श्रजवर्मा \* नामक राजाश्रों के सिक्के मिले हैं। इसी लिये ये लोग श्रयोध्या के राजा माने जाते हैं। इन लोगों के सिक्कों पर केवल बाह्यी श्रव्हरों का व्यवहार है।

युक्त प्रदेश के श्रलमोड़े जिले में मिश्र धातु के बने हुए एक नए प्रकार के सिक्के मिले हैं जो अन्यान्य भारतीय सिक्कों की अपेद्या भारी हैं और जिन पर ब्राह्मी श्रद्धारों में शिवदत्त और शिवपालित नामक दो राजाओं के नाम लिखे मिलते हैं †। कई सिक्कों पर "महरजस अपलातस" लिखा है ‡। कुछ लोगों का श्रनुमान है कि ये प्राचीन अपरांत देश के सिक्के हैं। परन्तु अपलात किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के पेरन नामक स्थान में एक प्रकार के बहुत पुराने ताँबे के सिक्के मिले हैं। प्रोफेसर रेप्सन के मत से इस तरह के सिक्के प्राचीन पुराण और नवीन ठप्पे से बने हुए

<sup>\*</sup> I. M. C. Vol. 1, pp. 148-51; Coins of Ancient India, pp 91-94.

<sup>†</sup> Indian Coins, pp. 10-11.

Coins of Ancient India, pp. 103-04.

सिक्कों के मध्यवत्ती हैं # । कभी कभी ऐसे सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि भी मिलती है । ताँ बे के कुछ सिक्कों पर ब्राह्मी अथवा बरोष्ठी अचरों में 'राझ जनपदस" लिखा रहता है † । इसका अर्थ अब तक निश्चित नहीं हुआ। मि० सिथ का अनुमान है कि राझ शब्द का असली पाठ "राजश्च" अर्थात् "चत्रिय" है ‡ । वराहमिहिर की वृहत्संहिता में गांधार और यौधेय जातियों के साथ राजन्य जाति का भी उल्लेख है × । साँचे में दले हुए ताँबे के कुछ सिक्कों पर ब्राह्मी अचरों में "काडस" भी लिखा रहता है + । वृहलर का अनुमान था कि "काट" या "काल" किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम है ÷ ।

प्राचीन कौशाम्बी के खँडहरों में साँचे में ढले हुए ताँबे के बहुत से सिक्के मिलते हैं। उनमें से अनेक सिक्कों पर कुछ भी

🗴 गान्धारयशोवति-

हेमताखराजन्यसचरगव्याश्व ।

यौषेयदासमेयाः

रयामाकाः चेमध्राधि ॥

—हहत्संहिता १४-२= Kern's Edition p. 92.

<sup>\*</sup> Indian Coins p. 11.

<sup>†</sup> Ibid, p. 12.

<sup>‡</sup> I. M. C., Vol. 1, pp. 179-80, इस जाति के एक प्रकार के सिके पर बाबी और खरोशी अच्छ मिकते हैं।

<sup>+</sup>Coins of Ancient India p. 62.

<sup>÷</sup> Iindian Coins p. 12.

लिका नहीं रहता \*। संयुक्त प्रदेश के इलाहाबाद जिले के पभोसा (प्राचीन प्रभास) गाँव के पास प्रभास पर्वत की एक गुफा के शिलालेख में राजा गोपालपुत्र वहसतिमित्र का उन्लेख है 🕆 । जिन सिक्कों पर कुछ लिखा है, उन पर वहसत-मित्र, अश्वघोष, पवत और जेठमित्र म्रादि राजाओं का नाम मिलता है 🖫। मथुरा के खँड़हरों में से यूनानी श्रीर शक राजाओं के सिक्कों के साथ ताँबे के बहुत से प्राचीन सिक्के भी मिले हैं। इन सब सिक्षों पर वलभूति, पुरुषतत्व, भवदत्त, उत्तमदत्त, रामदत्त,गोमित्र,विष्णुमित्र,शेषद्त्त,शिशुचन्द्रदत्त, कामदत्त, शिवदत्त, ब्रह्ममित्र श्रौर वीरसेन × श्रादि राजाश्रौ के नाम श्रार हगान. हगामाष श्रीर शोडास + श्रादि शक जातीय चत्रपों के नाम मिलते हैं। इन सब सिक्कों पर ब्राह्मी श्रवरों का व्यवहार है। केवल राज़ुबुल के सिक्कों पर यूनानी बरोछी श्रौर ब्राह्मी तीनों वर्णामालाश्रों का व्यवहार है। संयुक्त प्रदेश के बरेली जिले में प्राचीन महिच्छत्र के खँडहरों में ताँबे

<sup>\*</sup> Coins of Ancient India, p. 73.

<sup>†</sup> Epigraphia Indica, Vol. II, p. 242.

<sup>‡</sup>Ibid, pp. 74-75; I. M. C. Vol. 1, p. 135, Nos. 1-4.

<sup>×</sup> Ibid, pp. 192-94; Coins of Ancient India, pp. 87-89.

इलाहाबाद जिले के भंकाट नामक स्थान में वीरसेन नामक किसी राजा का एक शिलालेश मिला है। इस पर सुदे हुए अकर ईसा से पूर्व पहली शताब्दी के हैं। Epigraphia Indica, Vol. XI, p. 85.

<sup>+</sup> देस्रो प्रष्ठ ६६ ।

के बहुत पुराने सिक्के मिले हैं। इन सब सिक्कों पर जिन राजाओं के नाम मिलते हैं, उनके नाम के अन्त में "मित्र" शब्द भी है। ऐसे सिक्कों पर श्रक्तिमित्र का नाम देखकर कुछ लोगों ने उन सिक्कों को पुष्पमित्र अथवा पुष्यमित्र के पुत्र श्रिप्तिमित्र के सिक्के माना है 🛊 । किन्तु मालव देश की वेत्रवती अथवा बेतवा नदी के किनारे विदिशा नगर में अग्निमित्र की राजधानी थी। विदिशा नगर से बहुत दूर ऋहिच्छत्र के खँड़-हरों में अग्निमित्र के नाम के सबसे अधिक सिक्के मिले हैं। इसलिये ताँबे के ऐसे सिक्के सुंगवंशी श्रग्निमत्र के सिक्के नहीं हो सकते। इसी प्रमाण के श्राधार पर कर्नियम उन राजाश्रों को सुंगवंशी मानने के लिये तैयार नहीं हुए जिनके ताँवे के सिक्के ग्रहिच्छत्र के खँडहरों में मिले हैं । रामनगर अथवा श्रहिच्छत्र के खँडहरों में इस तरह के सिक्के बहुत क्रधिक संख्या में मिले हैं। परन्तु संयुक्त प्रदेश के श्रनेक स्थानी में इस प्रकार के सिक्के प्रति वर्ष मिला करते हैं। इन सब सिक्कों पर राजा के नाम के ऊपर तीन चिह्न मिलते हैं 🗘 । पुरातत्त्व-विभाग के भूतपूर्व सहकारी ऋध्यत्त कारलाइल का मत है कि ये तीनों चिह्न बोधिवृद्ध, नाग लिपटे हुए शिवलिंग श्रीर त्तत्रभुक्त स्तूप हैं x। श्रहिच्छत्र प्राचीन पंचाल राज्य की

<sup>\*</sup> Indian Coins, p. 13.

<sup>†</sup> Coins of Ancient India, p. 80.

I I. M. C., Vol. 1, p. 186.

<sup>×</sup> Ibid, Note 2.

राजधानी था। श्रहिच्छत्र में इस तरह के सिक्के बहुत श्रधिक संख्या में मिले हैं: इसलिये किनंघम ने उन्हें पंचाल के सिक्के माना है। पञ्चाल के सिक्कों में श्रक्तिमित्र, भद्रघोष, भूमिमित्र, इन्द्रमित्र, फाल्गुणीमित्र, सूर्यमित्र, ध्रवमित्र, भानुमित्र, विष्णु-मित्र, विश्वपाल, जयामित्र, श्रसुमित्र, वृहस्पतिमित्र श्रीर रुद्र-गुप्त# नामक राजाओं के सिक्के मिले हैं। ये सब सिक्के तौल में साधारणतः २५० ग्रेन से कम नहीं हैं । कर्नियम ने लिखा है कि श्रश्निमित्र का एक सिका तौल में २६१ ग्रेन था !! । अहिच्छत्र में श्रच्यत नाम के किसी राजा के ताँबे के छोटे सिक्के भी मिलते हैं × । हरिषेण रिंदत समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से पता चलता है कि ग्रार्यायर्च के श्रच्युत नामक किसी राजा का समुद्रगुप्त ने सर्वेख नष्ट कर दिया था + । सिथ का अनु-मान है कि समुद्रगुप्त ने जिस अच्युत को हराया था, ये सब सिक्के उसी के हैं ÷। श्रच्युत के दो प्रकार के सिक्के मिले हैं । पहले प्रकार के सिक्के सम्भवतः ठप्पे के वने हैं और उनपर

<sup>\*</sup> Ibid, pp 986-88; Coins of Ancient India, pp. 81-84.

<sup>†</sup> I. M. C. Vol. I, p. 186, No. 1, p 187, No. 3, (Bhanumitra)

Coins of Ancient India, p. 83.

XI. M. C., Vol. 1, pp. 185-86.

<sup>+</sup>Fleet's Gupta Inscriptions, p. 7.

<sup>÷</sup> I. M. C., Vol. 1, pp. 132-5, Nos. 1-36.

एक ओर रोमक सिकों की तरह राजा का मस्तक और दूसरी ओर चक्र वा सूर्य्य हैं # । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर पहली ओर राजा का मस्तक नहीं है; परन्तु दोनों प्रकार के सिक्कों पर पहली ओर ईसवी चौथी शताब्दी के श्रद्धरों में राजा का नाम दिया हैं † ।

त्रिपुरी चेदि राजवंश की राजधानी थी। ताँवे के कई सिक्कों पर ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी के श्रद्धारों में यह नाम लिखा है । उज्जयिनी के सिक्कों पर साधारणतः एक चिह्न मिलता है × । परन्तु कुछ दुष्प्राप्य सिक्कों पर ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी के श्रद्धारों में "उजेनिय" लिखा है + । साधारणतः उज्जयिनी के सिक्कों पर एक श्रोर हाथ में सूर्य-ध्वज लिए हुए मनुष्य की मूर्त्ति श्रौर दूसरी श्रोर उज्जयिनी का चिह्न रहता है ÷ । किसी किसी सिक्के पर एक श्रोर घेरे में साँड़ = बोधिवृद्ध \* श्रथवा सुमेर पर्वत † श्रादि चिह्न

<sup>•</sup> Ibid, p. 188, No. 1.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 188-9, Nos. 2-10.

Indian Coins, p. 14.

XI. M. C. Vol. 1, p. 152-5, Nos. 1-36.

<sup>+</sup>Coins of Ancient India, p. 98.

<sup>÷</sup>I. M. C. Vol. 1, pp. 152-53, Nos, 1-8, 12-18.

<sup>=</sup> bid, pp. 153-54, Nos. 10-11, 21-29.

<sup>\*\*</sup> Ibid, pp. 154-55, No. 30-34.

<sup>††</sup> Ibid, p. 155, No. 35.

श्रथवा लदमी की मूर्ति \* मिलती है। उज्जयिनी के कुछ सिक्के चौकार † श्रीर कुछ गोलाकार हैं ‡।

विदेशी सिकों के ढंग पर भारत की अनेक भिन्न भिन्न जातियों ने चाँदी और ताँबे के सिक्के बनवाए थे। ऐसे सिक्कों पर साधारणतः जाति का नाम लिखा रहता है और कभी कभी जाति के नाम के साथ राजा का नाम भी मिलता है। अर्जुना यन, कुनिन्द, मालव, यौधेय आदि भिन्न भिन्न जातियों के सिक्के मिले हैं। इनमें से अर्जुनायन जाति के सिक्के बहुत कम मिलते हैं ×। किंग्यम ने लिखा है कि इस तरह के सिक्के मथुरा में मिलते हैं +। वराहमिहिर की बृहत्संहिता में त्रैगर्त, पौरव, यौधेय, आदि जातियों के साथ अर्जुन।यन जाति का भी उल्लेख हैं ÷। इसी लिये आगरे और मथुरा के पश्चिम और वर्तमान भरतपूर और अलवर राज्य में अर्जुनायन जाति का प्राचीन निवासक्थान निश्चत हुआ है हरिषेण रचित

पारता वाटधानयौधेयाः ।

सारस्वतार्जुनायन-

मत्स्याद्वीवामगाष्ट्राणि ।

<sup>\*</sup> Itia, pp. 153-54, Nos. 19-20.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 152-53, Nos. 1-11.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 153-55, Nos. 12-36.

<sup>×</sup> Ibid, p 160.

<sup>+</sup> Coins of Ancient India, pp. 89-90.

<sup>÷</sup> त्रैगर्त्तवीरवाम्बन्ध-

<sup>—</sup> व्रहत्संहिता १६-२२ Kern's Ed. p. 103.

समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में भी अर्जुनायन जाति का उल्लेख है । पे से दो प्रकार के ताँवे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर खड़े हुए मनुष्य की मूर्ति और दूसरी ओर साँड़ की मूर्ति हैं। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक वेष्टनी या घेरा और दूसरी ओर बोधिवृत्त मिलता है । दोनों ही प्रकार के सिक्कों पर ब्राह्मी श्रज्ञांनायनानां जय" लिखा रहाता है।

शौदुम्बर या उदुम्बर जाति के सिक्के पंजाब के पूर्व श्रोर काँगड़े श्रीर गुरदासपुर जिले में श्रीर कभी कभी होशियार-पूर जिले में भी मिलते हैं × । वराहमिहिर की वृहत्संहिता में किपछल जाति के साथ उदुम्बर जाति का भी उल्लेख हैं + । विष्णु पुराण में त्रैगर्च श्रीर कुलिन्द गणों के साथ भो इस जाति का उल्लेख हैं ÷ । उदुम्बर जाति के चाँदी श्रीर ताँवे के सिक्के

कुकुराध पारियात्रनगः।

उदुम्बरकापिष्ठज-

गनाह्वश्यारचेति मध्यमिदम् ॥

—रहत्संहिता १४-४, Kern's Edition, p. 88.

<sup>\*</sup> Fleet's Gupta Inscriptions, p. 8.

<sup>†</sup> I. M. C., Vol. 1, p. 166, No. 1,

<sup>‡</sup> Ibid, No 2.

<sup>×</sup> Ibid, pp. 160-61.

<sup>🕂</sup> साकेतकंकरुकालकोटि-

<sup>÷</sup> देवला रेणवरचैव याञ्चवल्क्याघमधैनाः ।

बदुम्बराद्याविष्णातास्तारकायण्चेचला । इरिवंश ॥ १४-६६ ।

मिले हैं। चाँदी के सिक्कों पर उद्ध्वर जाति के साथ धरघोष श्रीप रुद्रवर्मा नामक दो राजाश्रों का उल्लेख है। धरघोष के सिक्कों पर एक श्रोर कन्धे पर बाघ का चमडा रखे शिव या हरक्यूलस की मूर्ति श्रौर खरोछी श्रव्तरों में "महदेवस रज्ञ धरघोषस उदुम्बरिस" ग्रीर "विश्पमित्र" लिखा है। दूसरी श्रोर घेरे में बोधिवृत्त, परशुयुक्त त्रिशूल श्रीर ब्राह्मी श्रव्तरों में पहले की तरह जाति श्रीर राजा का नाम लिखा है # । रुद्रवर्मी के सिक्का पर एक श्रोर साँड श्रीर दूसरी श्रोर ब्राह्मी श्रवरी में "रज्ञ वमकिस रुद्रवर्मस विजयत" लिखा हैं†। कनियम ने रुद्रवर्मा, अजमित्र, महिमित्र, आनुमित्र, वीरयश श्रीर वृष्णि नामक राजाओं को उदुम्बर जाति के राजा लिखा है 🗘। स्मिथ श्रीर ह्लाइटहेड ने इसी मत को ठीक मानकर कलकत्ते श्रीर लाहीर के श्रजायबंघरों के सिक्कों की सुचियों में भानुभित्र श्रीर इवर्मा को उदुम्बर जाति के राजा लिखा है × । परन्तु इन राजाश्रों के सिक्कों पर उदुम्बर जाति का नाम नहीं है; इसलिये यह समभ में नहीं श्राता कि इन लोगों ने च्यों उद्

<sup>\*</sup> P. M. C., Vol. 1, p. 167, No, 136.

<sup>†</sup> Ibid, No. 137,

Coins of Ancient India, pp. 68-70.

<sup>×</sup> I. M. C., Vol. 1, p. 166, Nos. 2-4; P. M. C. Vol. 1, p. 167, No. 137.

उबर जाति के राजाओं में स्थान पाया है। चास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो यह नहीं माना जा सकता कि धरधोष के श्रतिरिक्त उदुम्बर जाति के श्रौर भी किसी राजा के चाँदी के सिक्के मिले हैं। मुद्रातस्व के ज्ञातार्थ्यों का विश्वास है कि उदुम्बर जाति के ताँबे के सिक्के तीन प्रकार के हैं। परन्त यह समभ में नहीं ब्राता कि जिन सिक्कों पर उदुम्बर जाति का नाम नहीं मिलता, वे सिक्के च्योंकर उद्ग्वर जाति के माने गए हैं। स्मिथ ने ताँबे और पीतल के बने हुए बहुत से छोटे छोटे गोलाकार सिक्कों को उदुम्बर जाति के सिक्के माना है; परन्तु उन्होंने इसका कोई कारण नहीं वतलाया। दो प्रकार के ताँबे के सिक्कों पर उदुम्बर जाति का नाम मिलता है। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक आर हाथी. घेरे में वोधि वस श्रीर नीचे एक साँप है। दूसरी श्रोर दो-तल्ला या तीन तज्ञा मन्दिर, स्तम्भ के ऊपर खस्तिक और धर्मा चक्र है। ऐसे सिक्कों पर पहली श्रोर खरोष्टी श्रवरी में उद्भवर जाति का नाम भी है #। दूसरे प्रकार के सिक्के बहुत ही थोड़े दिनों पहले मिले हैं। सन् १८१३ में पंजाब के काँगड़े जिले में इस तरह के ३६३ सिक्के मिले थे । ये सिक्के चौकार हैं श्रीर

Coins of Ancient India, p. 68

<sup>†</sup> Journal of Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X, Numismatic Supplement, No. XXIII, p. 247.

इनमें से प्रत्येक पर एक श्रोर ब्राह्मी में श्रौर दूसरी श्रोर बारोष्ट्री में उद्म्बर जाति का नाम लिखा है। सिक्कों पर पहली और घेरे में बोधिवृत्त, एक हाथी का अगला भाग और नीचे साँप है। दसरी भ्रोर एक मन्दिर, त्रिशूल श्रीर साँप है\*। इनमें से कुछ सिक्षों पर धरघोष, शिवदास श्रौर रुद्रदास नामक उद्रम्बर जाति के तीन राजाश्रों के नाम मिलते हैं 🕆 🖡 इनमें से धरघोष का नाम तो पूर्व-परिचित है, परन्तु शिवदास श्रीर रुद्रदास के नाम इससे पहले नहीं सूने गए थे। इन सब सिक्कों पर पहली ओर ब्राह्मी और दूसरी ओर खरोष्ट्री अत्तरी में "महदेवस रञ्ज धरघोषस वा शिवदसस वा रुद्रदसस उदम्बरिस" लिखा रहता है 🗘 ।

कुणिन्द जाति वराहमिहिर के समय मद्र जाति के पास ही रहती थी × । बृहत् संहिता में श्रीर एक स्थान पर कुलूत श्रीर सैरिन्ध गर्णो के साथ इनका उल्लेख मिलता है + । कुणिन्द

मृत्युद्धायाति सिन्धु सौवीरः।

राजाच हारहौरो

मदेशोहन्यश्च कौशिन्दः ॥

-- रहत्संदिता १४।३३ Kern's Edition, p. 93. +Coins of Ancient India, p. 71.

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 249-50.

<sup>†</sup> Ibid, p. 248.

<sup>‡</sup>Ibid, p. 249.

<sup>×</sup> श्रावन्तोहथानत्तों-

लोग शायद श्राजकल कुरोत कहलाते हैं। कुरिएन्द जाति के बहुत से सिके मिले हैं। ये सिके दो भागों में विभक्त हो सकते हैं। पहले भाग के सिक्के प्राचीन हैं और उनपर ब्राह्मी तथा खराष्ट्री दोनों लिपियों का व्यवहार मिलता है #। इन पर पहली ओर एक स्त्रों की मुर्त्ति, एक मृग, एक चौकार स्तूप श्रीर एक चक्र मिलता है। दूसरी श्रोर सुमेरु पर्वत, वोधिवृत्त, स्वस्तिक और निद्याद है। इस तरह के केवल ताँबे के सिक्के मिले हैं। जिस समय ये सिक्के बने थे, उस समय श्रमाधभृति नामक एक राजा कुछ समय के लिये कुणिन्द जाति का अधिपति हो गया था। असोधभूति के नाम के कुणिन्द जाति के चाँदी के कुछ सिक्के मिले हैं। ये सब प्रकार से उह्मिखित ताँवे के सिक्षों के समान ही हैं; परन्तु इन पर खरोष्टी श्रौर ब्राह्मी श्रचरों में जो कुछ लिखा है, वह तो पढ़ा जाता है, पर ताँवे के सिकों पर लिखा हुआ विलकुल नहीं पढ़ा जाता । श्रमोघभृति के सिकों पर एक श्रोर ब्राह्मी श्रद्गरों में "श्रमोघभृतिस महरजस राज्ञ कुणिन्दस" श्रौर दूसरी म्रोर खरोष्ठी श्रचरों में "रंच कुणिदस म्रमोधभतिस मह-रजस" लिखा रहता है । धमांघभूति के स्रतिरिक्त कुणिन्द जाति के छुत्रेश्वर नामक एक और राज्ञा का नाम मिला है।

<sup>\*</sup> I M. C. Vol. 1, p. \$68, Nes. 9-10.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 167-68, Nos 1-8.

इसके केवल ताँवे के सिक्के मिले हैं \*। कु िण्न्द जाति के बाद के समय के सिक्के अमोघभूति के चाँदी के सिक्कों के समान ही हैं; परन्तु उनपर केवल ब्राह्मी अच्चरों का व्यवहार मिलता हैं†। एक प्रकार के सिक्कों पर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं मिलता ।।

बहुत प्राचीन काल से मालव जाति भारतवर्ष के उत्तक्क पश्चिम प्रान्त में रहती है। सिकन्दर ने जिस समय पञ्चनद पर द्याक्रमण किया था, उस समय मालव जाति के साथ उसका युद्ध हुन्ना था ×। वराहमिहिर की वृहत्संहिता में मद्र और पौरव जाति के साथ मालव जाति का भी उल्लेख है+। किसी समय यह जाति श्रवन्ति देश में निवास करती थी। इसी लिये प्राचीन श्रवन्ति वा उज्जयिनी को बाद के इतिहास में मालव देश कहने लगे थे। श्रव भी युक्त प्रदेश श्रथवा पञ्चनद के श्रनेक स्थानों में मालवा और मालव नाम के बहुत से गाँव

पौरवकच्छारदग्दिपंगलकाः ।

माग्रहतहुणकोहत-

शीतकमायहव्यम्तपुराः ॥

<sup>\*</sup> Ibid p. 170. Nos, 36-37.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 168-69, Nos. 21-29.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 169, Nos. 30-35.

<sup>×</sup> Early History of India, 3rd Ed. pp. 94-7.

<sup>+</sup> अम्बरमदकमालव-

<sup>---</sup> हहस्संहिता १४-२७ Kern's Ed. p. 92,

तथा नगर हैं। इस मालव जाति के बहुत से पुराने सिक्के राजपूताने के पूर्वी प्रान्त में मिले हैं \*। कारलाइल ने जयपूर राज्य के नागर नामक स्थान में एक प्राचीन नगर के खँडहरीं में से मालव जाति के ताँबे के ६००० सिक्के ढुँढ़ निकाले थेंं†। मालव जाति के सिक्के साधारणतः दो भागों में विभक्त होते हैं। पहले विभाग के सिक्कों पर केवल जाति का नाम लिखा हैं‡। ऐसे कुछ सिक्के गोलाकार श्रौर बाकी चौकोर हैं। दूसरे विभाग के सिक्कों पर मालव जाति के राजाओं के नाम भी मिलते हैं। ऐसे सिक्कों पर केवल ब्राह्मी श्रवारों का व्यवहार है स्रौर पुरातस्व के सिद्धान्तों के स्रजुसार कहा जा सुकता है कि ये सिक्के ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसवी चौथी शताब्दी तक प्रचलित थे ×। मालव जाति के सिक्के आकार में.बहुत छोटे हैं। इनमें से प्राने सिक्के कुछ बड़े हैं और उनका व्यास आध इंच से अधिक नहीं है। ऐसे सिक्के तील में साढ़े दस ग्रेन से श्रधिक नहीं हैं श्रीर सबसे छोटे सिक्के तौल में डेढ ग्रेन से अधिक नहीं हैं + । स्मिथ का अनुमान है कि ये सिक्के संसार में सबसे श्रधिक छोटे श्राकार के हैं।

<sup>\*</sup> Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. VI, pp. 165-74, Vol. XIV, p. 149.

<sup>†</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 162.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 170-74.

<sup>×</sup> Ibid, p. 162.

<sup>+</sup> Ibid, p. 163,

मालव जाति के पहले विभाग के सिक्कों में भिन्न भिन्न आठ उपविभाग मिलते हैं। पहले उपविभाग के सिक्कों पर दूसरी ब्रोर सूर्य्य ब्रौर सूर्य्य का चिह्न ब्रौर पहली ब्रोर कभी कभी घेरे में बोधिवृत्त मिलता है 🗱 दूसरे उपविभाग के सिक्कों पर दूसरी श्रोर एक घड़ा है। तीसरे उपविभाग के सिक्कों पर पहली ओर घेरे में बोधिवृत्त और दूसरी ओर घड़ा है। ऐसे सिक्के दो प्रकार के हैं—चौकोर‡ श्रौर गौलाकार ×। चौथे उपविभाग के सिक्के चौकोर हैं श्रीर उन पर दूसरी श्रोर सिंह की म्र्ति है + । पाँचवें उपविभाग के सिक्कों पर दूसरी स्रोर साँड की मुर्त्ति है। ये भी दो प्रकार के हैं-गोला-कार ÷ श्रौर चौकोर = । छठे उपविभाग के सिक्कों पर दुसरी श्रोर राजा का मस्तक है \* \*। सातवें उपविभाग के सिकों पर इसकी जगह मोर की मृत्तिं है††। ब्राठवें उपविभाग के सक्के बहुत छोटे हैं और उन पर दूसरी श्रोर सूर्य्य, नन्दिपाद,

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 170-71, Nos. 1-11.

<sup>†</sup> Ibid, p. 171, Nos. 12-13.

<sup>1</sup> Ibid, Nos. 14-22.

<sup>×</sup>Ibid, p. 172, Nos. 23-25.

<sup>+</sup>Ibid, Nos. 26-36.

<sup>÷</sup>Ibid, p. 173, Nos. 40-57.

<sup>=</sup>Ibid, p, 172, Nos. 37-41.

<sup>\*\*</sup>Ibid, p. 173, Nos. 58-61.

<sup>††</sup>Ibid, p. 174, Nos. 62-63.

### [ १४६ ]

सर्प आदि भिन्न भिन्न मूर्तियाँ और चिह्न मिलते हैं #। इन सब हपविभागों के किसी किसी सिक्के पर पहली ओर घेरे में बोधिवृत्त भी मिलता है। मालव जाति के जो सिक्के भिले हैं, उनमें से पहले विभाग के सिक्कों पर "मालवानां जयः" अथवा "जय मालवानां जयः" लिखा है। दूसरे विभाग के सिक्कों पर जाति के नाम के बदले में मालव जाति के राजाओं के नाम मिलते हैं। अनुमान होता है कि ये सब नाम विदेशी भाषाओं के हैं। कारलाइल ने ४० राजाओं के नामों के सिक्के दूँढ़ निकाले थें:। परन्तु आजकल इनमें से केवल नीचे लिखे २० राजाओं के सिक्के मिलते हैं:—

| १ भपंयन    | ८ गोजर       |
|------------|--------------|
| २ यम वा मय | १० माशप      |
| ३ मज़्प    | ११ मपक       |
| ध मपोजय    | १२ यम        |
| ५ मपय      | १३ <b>पछ</b> |
| ६ मगजश     | १४ मगञ्ज     |
| ७ मगज      | १५ गजव       |
| ⊏ मगोजव    | १६ जामक      |

<sup>•</sup> Ibid, Nos. 64-67 B.

<sup>†</sup> Ibid, p. 162.

<sup>1</sup> Ibid, p. 163.

१७ जमपय

१६ महाराय

१⊏ पय

२० मरज#

जान पडता है कि इन नामों में से "महाराय" नाम नहीं है, उपाधि है। ताँवे के कुछ छोटे सिक्कों पर कुछ भी लिखा नहीं मिलता। परन्तु बोधिवृत् श्रीर घट श्रादि जो सब चिह्न मालव जाति के सिक्कों पर मिलते हैं, उन्हीं चिह्नों को देख-कर स्मिथ ने इन सिक्कों को भी मालव जाति के सिक्के ही उहराया है†। कुणिन्द श्रौर मालव जाति की तरह **बह**त प्राचीन काल से यौधेय जाति भी भारतवर्ष के उत्तम-पश्चिम प्रान्त में रहती आई है । गिरनार पर्वत पर ईस्रवी दूसरी शताब्दी के मध्य भाग में ख़दा हुआ महास्त्रप रुद्रदाम का जो शिलालेख है, उससे पता चलता है कि रुद्रदाम ने शक संवत् ७२ से पहले यौधेय जाति को परास्त किया था 🖽 बहत्सं-हिता में गान्धार जाति के साथ यौधेय लोगों का भी उन्नेख है×। हरिषेण रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में लिखा है कि यौधेय जाति समुद्रगुप्त को कर दिया करती थी + । भरतपुर

द्वेमतावराजन्यस घरगण्यासः।

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 174-77, Nos. 68-103.

<sup>†</sup> Ibid, p. 178, Nos. 104-10.

<sup>‡</sup> Epigraphia India, Vol. VIII, p. 9.

<sup>×</sup> Fleet's Gupta Inscriptions, p. 8.

<sup>+</sup> गांधारयशोवति-

राज्य के विजयगढ़ नामक एक स्थान के शिलालेख में यौधेय लोगों के अधिपति "महाराज महासेनापति" उपाधिधारी एक ज्यक्ति का उल्लेख हैं # । पंजाब की बहावलपूर रियासत में रहने-वाली योहिया नामक जाति यौधेय लोगों की वंशधर मानी जाती हैं † । बहावलपुर राज्य में योहियावार नाम का एक प्रदेश भी है । यौधेय जाति के सिक्के पञ्जाव के पूर्व भाग में अधिक संख्या में मिलते हैं । शतदु (सतलज) और यमुना के बीच के प्रदेश में तो ये सिक्के बरावर मिला करते हैं । पंजाब के पास सोनपत नामक स्थान में यौधेय जाति के दो बार बहुत से सिक्के मिले हैं ‡ । यौधेय जाति के सिक्के साधारणतः तीन भागों में विभक्त होते हैं । पहले विभाग के सिक्के सबसे पुराने हैं । उन पर एक श्रोर साँड श्रौर स्तम्म (?) श्रौर दूसरी

यौधेयदासमेयाः

रयामाकाः चेमधूर्ताश्च ॥

—बृहत्संहिता १४ ।२= Kern's Ed. p. 92.

त्रेगतंपीरवाम्बह-

पारता वाटधानयौधेयाः।

सारस्वतार्जुनायन-

मत्स्य।देवामराष्ट्राणि ॥

-- बृहत्संहिता १६।२२ Kern's Ed. p. 103.

<sup>\*</sup> Fleet's Gupta Inscriptions p. 252.

<sup>†</sup> Cunningham's Ancient Geography, p. 245.

<sup>‡</sup> I. M. C., Vol. 1, p. 165; Coins of Ancient India, p. 76.

श्रोर हाथी की मूर्त्ति श्रौर नन्दिपाद चिह्न है \*। पहली श्रोर ब्राह्मी श्रव्तरों में "यधेयन ( यौधेयानां )" लिखा है। दुसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर पद्म पर खड़े हुए षडानन कार्त्तिकेय और दुसरी श्रोर बोधिवृत्त, सुमेर पर्वत, नन्दिपाद चिह्न ग्रौर पडानन देवी (कार्त्तिकेयानी) की मुर्त्ति है। पहली ओर ब्राह्मी अन्तरों में यौधेय जाति के ब्रह्मएयदेव नामक एक राजा का नाम मिलता हैं । इस बाह्यी लिपि का पूरा पाठ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है 🖫 किसी सिक्के पर "ब्रह्मएय-देवस्य भागवतः'× किसी सिक्के पर "खामिभागवतः"+, किसी सिक्के पर "भागवत: यधेयनः" ÷ श्रौर किसी सिक्के पर "भागवतो खामिन ब्रह्मएय यौधेय" = तिखा है। किसी किसी सिक्के पर कार्त्तिकेय का नाम "कुमारस" भो लिखा हैं \*\*। तीसरे प्रकार के सिक्के कुष्णवंशी सम्राटों के सिक्कों के ढंग पर बने हुए जान पड़ते हैं 🕆 । उनपर एक श्रोर हाथ

<sup>\*</sup> I. M. C., Vol. 1, pp. 180-181, Nos. 1-7.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 181–182, Nos. 8–20.

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> Ibid, p. 181, Note 1.

<sup>×</sup>Ibid, No. 8.

<sup>+</sup> Ibid No.12.

<sup>÷</sup> Rodger's Catalogue of Coins, Lahore Museum.

<sup>-</sup> Coins of Ancient India, p. 78.

<sup>\*\*</sup> I. M. C., Vol. 1, p. 182, Nos. 15-17.

<sup>††</sup> Indian Coins, p. 15.

में ग्रल लेकर खड़े हुए कार्त्तिकेय और उनकी बाँद ओर मोर और दूसरी ओर खड़ी हुई देवमूर्त्ति है \*। यह देवमूर्त्ति कुषणवंशीय सम्राटों के सिक्कों के मिहिर या सूर्यदेव की मूर्त्ति के समान ही हैं†। ऐसे सिक्कों के तीन विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्कों पर संख्यावाचक कोई शब्द नहीं है‡; परन्तु द्वितीय और तृतीय विभाग के सिक्कों पर "द्वि" × और "तृ" + लिखा है। इस तरह के प्रत्येक विभाग के सिक्कों पर मासी श्रवरों में "यौधेयगणस्य जयः" लिखा है।

पद्मावती वा नलपुर (वर्त्तमान नरवर) किसी समय नागवंशी राजाओं की राजधानी था। पुराणों में नागवंशीय नौ राजाओं का उन्लेख हैं ÷। इस वंश का गणपतिनाग समुद्रगुप्त से परास्त हुआ था =। गणपतिनाग, देवनाग आदि छः नाग-वंशीय राजाओं के सिक्के मिले हैं \*\*। गणपति नाग का दूसरा

<sup>#</sup> मुदातत्त्व के झाता लोग इस सिक्के की पहली श्रोर हाथ में शूल लिये राजा की मूर्ति श्रोर उसकी बाई भीर कुकुट की मूर्ति सममते हैं। परन्तु यह श्रिथिकतर सम्भव है कि वह कार्तिकेय की मूर्ति हो श्रोर उसके बाएँ मीर हो। I. M. C., Vol. 1, pp. 182-83, No. 21-35.

<sup>†</sup> Ibid, p. 182 No. 21, reverse.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 182-83, Nos. 21-26.

 $<sup>\</sup>times$  Ibid, p. 183, Nos. 27-30.

<sup>+</sup>Ibid, Nos. 31-35.

<sup>÷</sup>Indian Coins p. 28.

Fleet's Gupta Inscriptions, p. 7.

<sup>\*\*</sup> Indian Coins, p. 28,

#### िश्पर ]

नाम गणेन्द्र था। उसके सिक्कों पर एक द्योर ब्राह्मी श्रज्ञरों में "महाराज श्रीगणेन्द्र" और दूसरी श्रोर घेरे में साँड़ की मृत्तिं है \*। देवनाग के सिक्कों पर एक श्रोर ब्राह्मी श्रज्ञरों में "महाराज श्रीदेवनागस्य" लिखा है श्रीर दूसरी श्रोर एक चक्र हैं।

-:0:-

<sup>•</sup> I. M C. Vol. Vol. 1, pp. 178-79, Nos. 1-15.

<sup>† 1</sup>bid, No. i.

# सातवाँ परिच्छेद

## नवीन भारतीय सिके

### गुप्त सम्राटों के सिक्रे

ईसवी चौथी शताब्दी के प्रथम पाद में लिच्छिव राजवंश के जामाता घटोत्कच गुप्त के पुत्र प्रथम चंद्रगुप्त ने एक नया राज्य खापित किया था। सम्भवतः इस नए राज्य के सिंहास्त पर चंद्रगुप्त के श्रमिषिक्त होने के समय से गौताब्द शौर गौप्त संवत् चला था। गुप्त वंशीय सम्राटों के शिलालेखों में चंद्रगुप्त के पिता घटोत्कच गुप्त शौर पितामह श्रीगुप्त के नाम के साथ केवल महाराज की उपाधि है \*। इससे श्रनुमान होता है कि वे लोग करद राजा श्रथवा साधारण भूखामी थे। श्रीगुप्त का श्रव तक कोई सिक्का नहीं मिला। घटोत्कच गुप्त के नाम का सोने का केवल एक सिक्का मिला है जो सेन्टिपटर्स-वर्ग या लेनिनग्रेड के श्रजायवलाने में रखा है †। मुद्रातत्त्विद् जान एलन के मतानुसार यह सिक्का सम्नाट् प्रथम चंद्रगुप्त के पिता घटोत्कच गुप्त का नहीं है, बहिक उसके बाद का पिता घटोत्कच गुप्त का नहीं है, बहिक उसके बाद का

<sup>\*</sup> Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 8,27,43,50,53.

<sup>†</sup> British Museum Catalogue of Indian Coins. Gupta Dynasties, p. 149.

है \*। प्रथम चंद्रगृप्त के नाम के एक प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। उन पर पहली श्रोर चंद्रगुप्त श्रीर उसकी स्त्री कुमार देवी की मूर्त्ति श्रौर चौथी शताब्दी के ब्राह्मी श्रचरोंमें "चंद्रगुप्त" श्रीर "श्री कुमारदेवी" लिखा है। दूसरी श्रोरसिंह की वीठ पर बैठी हुई लद्मी देवी की मूर्ति और "लिच्छुवयः" लिखा हैं। मि० एलन का कथन है कि समुद्रगुप्त का वह सिक्का सब से श्रधिक संख्या में मिलता है, जिस पर हाथ में शूल लिए इए राजा की मूर्त्ति है। ऐसे सिक्के बाद के कुषण राजाओं के सिकों के ढंग पर बने थे। चंद्रगुप्त श्रीर कुमारदेवी की मृतिं-वाले सिक्के इस तरह के नहीं हैं। प्रथम चंद्रगुप्त का श्रव तक कोई ऐसा सिका नहीं मिला जिस पर द्वाथ में शूल लिए इए राजा की मुर्ति हो। इसलिये समुद्रगुप्त का हाथ में शूल लिए इए राजमूर्ति-वाला सिका चंद्रगुप्त के इस तरह के सिकों के ढंग पर बना इस्रा नहीं है। स्रतः प्रथम चन्द्रगुप्त के सिक्कों की विशेषता देखते इए इस बात का कोई सन्तोषजनक कारण नहीं मिलता कि उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने बाद के कुषण राजा-श्रों के सिक्कों के ढंग पर श्रपने सिक्के क्यों बनवाए थे 🗘 । इन सब कारणों से मि० एलन का अनुमान है कि समुद्रगुप्त ने

<sup>\*</sup> Ibid, p. liv.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 8-11, Nos. 23-31, I. M. C., Vol. 1, pp. 99-100, Nos. 1-6.

<sup>‡</sup> Allan, B. M. C. p. 1xv.

लिच्छिव वंश में उत्पन्न होने श्रीर पिता चंद्रगुप्त तथा माता कुमार देवी के स्मरणार्थ सिक्के बनवाए थे \* । गुप्तवंशीय सम्राटों के सिक्कों के संबंध में मि० एलन के ग्रंथ के प्रकाशित होने से पहले स्मिथ 🕆, रैप्सन 🕻 ग्रादि प्रसिद्ध मुद्रातत्त्विद् लोग इस तरह के सिक्कों को प्रथम चंद्रगुप्त के सिक्के ही मानते थे।

चंद्रगुप्त और कुमार देवी के पुत्र ने अपने खुद्रवाए हुए लेकों में अपने आपको "लिच्छिवि दोहित्र" अथवा लिच्छिवियों का नाती बतलाया है। समुद्रगुप्त ईसवी चौथी शताब्दी के मध्य भाग में सिंहासन पर बैठा था। उसने सब से पहले आर्यावर्त्त के दूसरे राजाओं को नष्ट करना आरंभ किया था और रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गण्पतिनाग, नाग-सेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा आदि राजाओं के राज्य नष्ट किए थे। आर्यावर्त्त के अधिकृत हो जाने पर आटिवक अर्थात् वनमय प्रदेशों के राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकृत की थी। सारे उत्तरापथ को जीतकर समुद्रगुप्त ने द्विणापथ को जीतने का उद्योग किया था। उसने अपनी राजधानी पाटिल-पुत्र से चलकर मगध और उड़ीसा के बीच के वनमय प्रदेश के दो राजाओं को परास्त किया था। इन दोनों राजाओं में

<sup>\*</sup> Ibid, p. 1xviii.

<sup>†</sup> I. M. C. Vol, 1, p. 95.

Indian Coins p. 24.

से पद्दला दिवल कोशलराज महेंद्र श्रीर दूसरा महाकान्तार या भीषण वन का अधिपति व्याघ्रराज था । इसके बाद उसने कौरल देश के श्रिधपति मंटराज को परास्त करके कर्लिंग देश की पुरानी राजधानी पिष्टपुर ( श्राधुनिक पिट्टपुरम् ) महेंद्रगिरि और कोट्टर के किलों पर ऋधिकार किया था। कोट्टर और पिष्टपुर के अधिपति स्वामिदत्त, परगडपञ्च के राजा दमन, काञ्चिनगर के श्रधिपति विष्णुगोप, श्रवमुक्त के राजा नीलराज, बेंगिनगर के श्रधिपति हस्तिवर्मा, पलक के राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र के श्रधिपति कुवेर श्रौर कुस्यलपुर के राजा धनंजय ब्रादि दिच्चिएपथ के सब राजा लोग समुद्र-गुप्त के द्वारा परास्त हुए थे। समतट (दित्तिण अथवा पूर्व वंग) डवाक ( सम्भवतः ढाका) कामरूप, नेपाल, कर्तृपुर, (वर्त्तमान कुमाऊँ श्रौर गढ़वाल) श्रादि सीमान्त राज्यों के राजा लोग श्रीर मालव, श्रर्जुनायन, यौधेय, मद्रक, श्राभीर, प्रार्जुन, श्राणकानीक \*, काक, खरपरिक श्रादि जातियाँ उसे कर दिया करती थीं।

सारे उत्तरापथ में प्रति वर्ष समुद्रगुप्त के बहुत से सिक्कें मिला करते हैं। अब तक समुद्रगुप्त के केवल सोने के सिक्कें ही मिले हैं। प्रसिद्ध मुद्रातस्वविद् जान एलन ने इन सब सिक्कें को आठ भागों में विभक्त किया है:—

 <sup>&</sup>quot;वाँगालार इतिहास" प्रथम माग. पु० ४६।४७ ।

- (१) हाथ में गरुड़ध्वज लिए राजमृत्तिं युक्त
- (५) हाथ में चकष्वज लिए राजमूर्त्तियुक्त
- (२) हाथ में धनुषवाण लिए राजमुर्त्तियुक्त
- (६) हाथ में बीगा लिए राजमूर्त्तियुक्त
- (३) प्रथम चन्द्रगुप्त श्रीर (७) बाघ को मारते हुई राजा कुमारदेवी की मूर्त्ति से युक्त की मूर्त्ति से युक्त
- (४) हाथ में परशु लिए (=) अश्वमेध के घोड़े और प्रधान राजमूर्त्तियुक्त महिषी की मूर्त्ति से युक्त

गुप्तवंशी सम्राटों के राजत्व काल में उन लोगों के नामों के सोने श्रीर ताँवे के सिकों का बहुत प्रचार था। यद्यपि गुप्त सम्राटों के सिकों वाद के कुपणवंशी राजाशों के सिकों के ढंग पर बने थे, तथापि उन सिकों में शिहप का यथेष्ट कौशल मिलता है \*। गुप्तवंशी सम्राटों के सोने के सिकों में भारतीय शिहप का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। कुमारगुप्त का कार्त्तिकेय की मूर्तिवाला सिका भारत के प्राचीन सिकों में कला-कौशल की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। समुद्रगुप्त के पुत्र द्वितीय चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र का शक राज्य नष्ट करके उक्त प्रदेश को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय प्रादेशिक सिकों के ढंग पर चाँदी के सिकों के सिकों के सिकों के ढंग पर

<sup>\*</sup> Indian Coins p. 25.

<sup>†</sup> Allan, B. M. C. p. Ixxxvi.

रोम देश की तौल की रीति के अनुसार बनते थे। बाद के सम्राटों के राजत्व काल में रोम की तौल की रीति के बदले में प्राचीन भारत की तौल की रीति का श्रवलंबन होने लगा था। रोम की तौल की रीति के श्रनुसार बने हुए सोने के सिक्के तौल में १२४ ग्रेन हैं: परंतु भारतीय तौल की रीति के अनु-सार बने हुए सोने के सिक्के तौल में १४६० ग्रेन हैं। संभवतः कुछ दिनों तक दोनों प्रकार की तील की रीति के श्रनुसार बने इए सोने के सिक्के गुप्त साम्राज्य में प्रचलित थे श्रौर वे दीनार तथा सुवर्ण कहलाते थे। द्वितीय चंद्रगुप्त श्रीर प्रथम कुमार-ग्रप्त के दोनों प्रकार की तौल की रीति के अनुसार बने हुए सोने के सिक मिले हैं। स्कंदगुप्त के राज्यकाल में केवल प्राचीन भारतीय तौल की रीति का ही व्यवहार मिलता है। द्वितीय चंद्रगुप्त के राजत्व काल में मालव श्रीर सौराष्ट्र में गुप्त सम्राट लोग चाँदी के सिक्के भी वनवाने लगे थे। प्रथम कुमारगुप्त श्रीर स्कंदगुप्त के राजत्व काल में उत्तरापथ में भी चाँदी के सिक्के बने थे। उत्तरापथ के चाँदी के सिक्के सौराष्ट्र के चाँदी के सिक्कों से भिन्न हैं #। गुप्तवंशीय सम्राटों के ताँबे के सिक्कों में भी शिहिएयों की विशेषता मिलती है।

समुद्रगुप्त के पहले प्रकार के सोने के सिक्के देखने से पहले तो यही जान पड़ता है कि इनपर हाथ में ग्रूल लिए राजा की मृत्ति है। परंतु वास्तव में ऐसे सिक्कों पर पहली झोर हाथ

<sup>•</sup> Indian Coins p. 25.

में ध्वजा लिए राजा की मूर्ति है # । राजा दाहिने हाथ से अग्नि-कुंड में धूप ढाल रहा है और उसके बाएँ हाथ में ध्वज और दाहिनी ओर गरुड़ध्वज है। राजा के बाएँ हाथ के नीचे एक अत्तर के ऊपर दूसरा अत्तर लिखकर राजा का नाम दिया है। दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति और "परा-क्रमः" लिखा है। पहली ओर राजा की मूर्ति के चारों ओर उपगीति छंद में

"समरशतविततविजयी

जितारिपुरजितो दिवं जयति "

लिखा है। † ऐसे सिक्षों के दो विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे स

मु

लिखा है ‡;परंतु दूसरे विभाग के सिकों पर स गु

मु प्र

द्र

लिखा है ×। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर दाहिने हाथ

Allan, B. M. C. p. 1xviii.

<sup>†</sup> Ibid, p. 1.

<sup>\$</sup> Ibid, pp. 1-4 Nos. 1-13; I. M. C. Vol. 1, pp. 102-03. Nos. 6-21.

<sup>×</sup> Ibid, p. 103, Nos. 22=24; Allan, B. M. C. pp. 4-5 Nos. 14-17.

में बाग और बाएँ हाथ में धनुष लेकर खड़े हुए राजा की मूर्ति है और बाई ओर गरुड़ध्वज है। राजा के बाएँ हाथ के नीचे पहले की तरह स मु

मुद्र

तिखा है और राजमूर्ति के चारों ओर उपगीति छुंद में

"द्यप्रतिरथो विजित्य चिति

मुचरितैर्दिवं जयति"

तिखा है। # दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी हुई तदमी की मृत्तिं और दाहिनी ओर "अप्रतिरथः" तिखा है। इस तरह के किसी। सिक्के पर उपगीति छंद में

> "ब्रप्रतिरथो विजित्य चितिम् स्रवनिपतिर्दिवं जयति"

लिखा रहता है †। तीसरे प्रकार के सिक प्रथम चन्द्रगुप्त और कुमार देवी के हैं। चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर हाथ में परशु लिए राजा की मूर्ति श्रौर उसकी दाहिनी श्रोर एक बालक की मूर्ति श्रौर राजा के बाएँ हाथ के नीचे पहले की तरह श्रवरों पर श्रवर देकर राजा का नाम लिखा है। हूसरी श्रोर हाथ में नालयुक्त कमल लिए सिंहासन पर बैठी हुई लक्ष्मी देवी की मूर्ति है श्रौर उसकी दाहिनी श्रोर "कुतान्त

<sup>•</sup> Ibid, pp. 6-7 Nos. 18-22; I. M. C. Vol. 1, pp. 103-04. Nos. 25-28.

<sup>†</sup> Allan, B. M. C., p. 7.

परशुः" लिखा हुआ मिलता है #। इस तरह के सिक्कों के चार विभाग हैं। पहले विभाग में राजा के बाएँ हाथ के नीचे स

> मु इ †

श्रौर दूसरे विभाग में स गु मु प्त द

लिखा है ‡। तीसरे विभाग के सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे "कृ" लिखा है ×। चौथे विभाग के सिक्कों पर राजा और बालक की मूर्ति के बीच में पहले की तरह राजा का नाम लिखा है +। इस प्रकार के सिक्कों पर राजा की मूर्ति के चारों और पृथ्वी छन्द में

"कृतान्तपरशुर्जयत्य

#### जितराज जेताजित:"

लिखा है ÷ । पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर एक झोर हाथ में चक्रध्वज लिए राजा श्राग्निकुएड में धूप फेंक रहा है झौर दूसरी झोर हाथ में फल लिए लहमी देवी खड़ी मिलती है। राजा के बाँएँ हाथ के नीचे "काच" श्रीर लहमी देवी की दाहिनी

<sup>\*</sup> Ibid, p. 12.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 12-14. Nos. 32-38; I. M. C. Vol, 1. p. 104, No. 29.

<sup>‡</sup> Allan, B. M. C. pp. 14-15, Nos. 39-40.

<sup>×</sup> Ibid, p. 14, Nos. 37-38.

<sup>+</sup>Ibid. p. 15; Ariana Artiqua, pp. 424-25 pl. xviii. 10. + Allan, B. M. C. p. 12.

## [ १६१ ]

स्रोर "सर्वराजोच्छेता" लिखा है। इसके स्रतिरिक राजम्तिं के चारों स्रोर उपगीति छन्द में

"काचोगामवजित्य दिवं कर्मभिरुत्तमैर्जयति"

लिखा है # । छुठे प्रकार के सिक्कों !पर एक श्रोर राजा बाई श्रोर खड़ा होकर दाहिनी श्रोर के बाघ पर तीर चला रहा है । बाघ के पीछे शशांकध्वज है । दूसरी श्रोर मगर की पीठ पर गंगादेवी की मूर्ति श्रोर शशांकध्वज है † । ऐसे सिक्कों के दां विभाग हैं । पहले विभाग में एक श्रोर "व्याझ-पराक्रमः" श्रोर दूसरी श्रोर "राजा समुद्रगुप्तः" लिखा है ‡ । परन्तु दूसरे विभाग के सिक्कों पर दोनों ही श्रोर "व्याझ पराक्रमः" लिखा है × । सातवें प्रकार के सिक्कों पर खाट पर बैठे हुए श्रोर हाथ में वोला लिए हुए राजा की मूर्ति है श्रोर दूसरी श्रोर वेंत के बने हुए श्रासन पर बैठो हुई लदमी देवी की मूर्ति है । पहली श्रोर " महाराजाश्वराज श्री समुद्रगुप्तः" लिखा है; श्रौर राजा के पैर के नीचे "सि" श्रौर दूसरी श्रोर समुद्रगुप्तः " लिखा है; श्रौर राजा के पैर के नीचे "सि" श्रौर दूसरी श्रोर "समुद्रगुप्तः" लिखा है + । ऐसे सिक्के दो प्रकार के हैं ।

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 15-17, Nos. 41-47; I. M. C., Vol. 1, p. 100, Nos. 1-2.

<sup>†</sup> Allan, B. M. C. p. 17.

<sup>1</sup> Ibid, No. 48.

XIbid, p, 18. No. 49.

<sup>+</sup>Ibid, pp, 18-20, Nos. 50-45; I. M. C. Vol. 1, pp. 101-02. Nos. 3-5.

छोटे # और बड़े † । आठवें प्रकार के सिक्कों पर एक ओर पताका-युक्त यक्षयुप में बँधे हुए यक्षीय घोड़े की मूर्ति और दूसरी ओर हाथ में चँवर लिए प्रधान महिषी की मूर्ति और बार्ष ओर एक शूल है । ऐसे सिक्कों पर घोड़े की मूर्ति के चारों ओर उपगीति छन्द में

> "राजाधिराज पृथिवीमवित्वा दिवं जयत्यप्रतिवार्यवीर्यः" ‡ "राजाधिराज पृथिवीं विजित्य

दिवं जयत्याहृतवाजिमेधः" 🗴

तिखा रहता है।

श्रथवा

समुद्रगुप्त के बहुत से पुत्रों में से द्वितीय चन्द्रगुप्त ही सिंहासन के योग्य समक्ता गया था + । चन्द्रगुप्त के राज्य- काल में मालव और सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था । "मालव के उदय गिरि पर्वत की गुकाओं में से शाव ने, जिसका दूसरा नाम वीरसेन था, शिव को पुजा के लिये एक गुफा उत्सर्ग की थी । वीरसेन अपने खुद्वाए हुए लेख में कह गयाहै कि "राजा जिस समय पृथ्वी जीतने के लिये आया

<sup>\*</sup> Ibid, Nos, 3-5, Allan, B. M. C. pp. 18-19, Nos. 50-54.

<sup>†</sup> Ibid p. 20. No. 55., I. M. C. Vol. I, p. 102. No 5.

<sup>‡</sup> Allan, B. M. C., p. 21.

X Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New series, Vol. X. p. 256.

<sup>+</sup>Allan, B. M. C., p. XXXV

था, उस समय वह (मैं) भी उसके साथ इस देश में आया था।" इससे सिद्ध होता है कि चन्द्रगुप्त ने खयं मालव और सौराष्ट्र पर आक्रमण किया था। साँची और उदय गिरि के तीन शिलाले खों से प्रमाणित होता है कि " द्वितीय चन्द्रगुप्त के राजत्व काल में ईसवी सन् ४०१ से पहले अर्थात् ईसवी चौथी शताब्दी के अन्तिम पाद में मालव पर गुप्त सम्राट् का अधिकार हुआ था।"

"मालव पर श्रधिकार होने के थोड़े ही दिनों बाद सौराष्ट्र के शक जातीय प्राचीन चत्रप उपाधिधारी राजवंश का श्रधि-कार नष्ट हुआ था। कुषण वंशोय सम्राट् प्रथम वासुरेव के राजत्व काल में अथवा दुविष्क श्रौर प्रथम वासुदेव के राजत्व काल के बीच के समय में उज्जयिनी के ज्ञर चएन के पौत्र रुद्रदाम ने अन्ध्र के राजा द्वितीय पुलुमाथिक को परास्त करके कच्छ, सौराष्ट्र श्रीर अनर्त्त देश में एक नदीन राज्य स्थापित किया था। रुद्रदाम के वंशधरों श्रीर वहाँ के श्रमिषिक राजाओं ने शक सम्बत् ३१० ( ईसर्वः सन् ३⊏⊏ ) तक सौराष्ट्र देश पर राज्य किया था। महात्त्रत्य सत्यसिंह के पुत्र ने शक सम्बत् ३१० में अपने नाम के चाँदी के सिक्के बनवाए थे। गौप्त संवत् के द्वितीय चन्द्रगुप्त ने सौराष्ट्र के शक राजाओं के ढंग पर अपने नाम के चाँदी के सिक्के बनवाना श्रारम्भ किया था। इससे अनुमान होता है कि शक संवत् ३१० और गौप्त संवत् ६० (ई० सन् ३८८ से ४०६ तक ) के बीच के समय में महा-

सत्रप रद्रसिंह का अधिकार वा राज्य गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था # "

द्वितीय चन्द्रगुप्त के पाँच प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्के दो तरह के हैं। इनमें से प्रथम विभाग में चार उपविभाग हैं। इस विभाग के सिक्कों पर एक ब्रोर बाएँ हाथ में धनुष ब्रौर दाहिने हाथ में तीर लिए हुए राजा की मूर्ति है ब्रौर उसके चारों ब्रोर " देवश्री महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तः" लिखा है। दूसरी ब्रोर सिंहासन पर वैठी हुई लदमी देवी की मूर्ति है ब्रौर उसकी दाहिनी ब्रोर "श्रीविकम" लिखा है। पहली ब्रोर ब्रचर के ऊपर अच्चर देकर "चन्द्र" लिखा है। पहली उपविभाग में धनुष की ढोरी राजा के श्रीर की ब्रोर है ब्रौर राजा के श्रीर तथा डोरी के बीच में "च

#### न्द्र"

लिखा है ‡। दूसरे उपविभाग में धनुष श्रीर डोरी के बीच में "चन्द्र" लिखा है ×। तीसरे उपविभाग में धनुष राजा के शरीर की ओर है और उसकी डोरी दूसरी श्रोर है। इनमें

<sup>\* &</sup>quot;बाँगालार इतिहास" प्रथम भाग पु० ४०-४२।

<sup>†</sup> Allan B. M. C. p. 24.

<sup>‡</sup> Ibid, Nos. 63-64.

<sup>×</sup> Ibid, p. 25, Nos. 65-66.

अनुष की दाहिनी घोरराजा का नाम लिखा है \*। चौथे दप-विभाग के सिक्के पहले उपविभाग के सिक्कों की तरह हैं। इनमें केवल दूसरी श्रोर लहमी देवी साधारण श्रासन पर बैठी हैं 🕆। दूसरे विभाग के सिक्कों में भी चार उपविभाग हैं। पहले उपविभाग के सिक्कों पर राजा जमीन:पर रखे हुए तर्कश में से तीर निकाल रहा है और दूसरी आर लहमी देवी पद्मासन पर बैठी हैं 🗘। दूसरे उपविभाग के सिक्के पहले विभाग के पहले उपविभाग के सिक्कों की तरह हैं। उन पर लदमी देवी सिंहासन के बदले में पद्मासन पर वैठी हैं × । तीसरे उपविभाग के सिक्कों पर एक श्रोर दाहिनी तरफ राजा खड़ा है। उसके बाएँ हाथ में धनुष श्रीर दाहिने हाथ में तीर है और दूसरी श्रोर पद्मासन पर बैठी हुई लदमी देवी का मूर्ति है + । चौधे उपविभाग के सिक्के सब प्रकार से तीसरे उपविभाग के सिक्की की तरह हैं। केवल उनपर राजा के बाएँ हाथ के बदले में दाहिने हाथ में धनुष है ÷। दूसरे प्रकार के सिक्कों के दो विभाग हैं। पहले विभाग में पहली श्लोर "देवश्री महाराजाधिराज

<sup>\*</sup> Ibid, Nos. 67-68

<sup>†</sup> Ibid, p. 26, No. 69.

<sup>1</sup> Ibid, pp. 26-27, Nos. 70.

<sup>×</sup>Ibid, pp. 27-32, Nos. 71-99.

<sup>+</sup> Ibid p. 32, No. 100.

<sup>÷</sup>Ibid, p. 33. No. 101.

भ्री चंद्रगुप्तस्य" # और दूसरे विभाग के सिक्कों पर "देवश्री महाराज श्रीचंद्रगुप्तस्य विक्रमादित्यस्य" लिखा है 🕆। दोनों हो विभागों के सिक्कों पर एक द्योर खाट पर बैठे हुए राजा की मूर्त्ति और दूसरी श्रोर सिंहासन पर बैठी हुई लदमी की मूर्ति हैं; और लदमी की मूर्त्ति की दाहिनी ब्रोर "श्रीविकम"लिखा है। दूसरे विभाग के सिक्कों पर खाट के नीचे "रूपाकृति" लिखा हैं‡ । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रॉर श्रग्नि कुएड के सामने खड़े हुए राजा की मृत्तिं द्यौर उसके पीछे छुत्र लिए हुए बालक अथवा गण की मृत्ति और दूसरी ओर पदा पर खड़ी हुई लदमी देवी की मूर्त्ति है। लदमी की मूर्त्ति की दाहिनी ओर "विकमादित्यः" लिखा है × । ऐसे सिक्कों के दो विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्कों पर राजा की मृत्तिं के चारों ब्रोर "महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तः" लिखा है + । दूसरे विभाग के सिक्कों पर इसके बदले में उपगीति छुन्द में

> "चितिमवजित्य सुचरितै-र्दिषं जयति विक्रमादित्यः"

<sup>•</sup> Ibid, No. 102.

<sup>†</sup> Ibid, p. 34; I. M. C. Vol. 1. p. 104, No. 1.

Journal of the Asiatic Society of Bengal 1891, pt. 1, p. 117,

<sup>×</sup> Allan B. M. C. p. 34; I. M. C. Vol. 1. p. 109, No. 52.

<sup>+</sup>Ibid.

लिखा है # | चौथे प्रकार के सिक्कों पर सिंह को मारते हुए राजा की मूर्त्ति है | इसके चार विभाग हैं | पहले विभाग के सिक्कों पर एक श्रोर हाथ में तीर कमान लिए सिंह को मारते हुए राजा की मूर्त्ति है श्रौर दूसरी श्रोर सिंह पर बैठी हुई श्रम्बका देवी की मूर्त्ति है । पहली श्रोर राजमूर्त्ति के चारों भोर वंशस्थविल छंद में

" नरेंद्रचंद्र प्रथित ( गुण ) दिघं जयत्यजेयो भूविसिंहविकमः "

श्रीर दूसरी श्रोर "सिंहविकमः" लिखा है †। इस विभाग के सिक्कों वे श्राठ उपविभाग हैं। पहले उपविभाग में एक श्रोर दाहिनी तःफ राजा की मूर्ति श्रीर दूसरी श्रोर श्रम्बिका देवी के हाथ में धान्य (?) का शीर्ष श्रथवा बाल है ‡। दूसरे उपविभाग के सिक्कों पर देवी के हाथ में धान्य की बाल के बदले पद्म है ×। झ दोनों उपविभागों में दूसरी श्रोर जमीन पर सिंह बैठा हुआ है; परंतु तीसरे उपविभाग में सिंह श्रपनी पीठ पर श्रम्बिका देश को लिए हुए दिन्स श्रोर जा रहा है +। चौथे उपविभाग के सिक्कों पर पहली श्रोर राजा दाहिनी तरफ के बदले

<sup>•</sup> Allan, B. M. C. pp. 35-37, Nos. 103-08; I. M. C. Vol. 1, p. .09, No. 55.

<sup>†</sup> Allan, B. M. C. p. 38.

<sup>‡</sup> Ibid Nos. 109-10.

<sup>×</sup> Ibi. p. 39, Nos. 111-12.

<sup>+</sup> Ibis, p. 40; I. M. C. Vol. 1, p. 108, No. 49.

में बाई तरफ खड़ा है #। पाँचवें उपविभाग के सिकों में तदमी देवी घोड़े की तरह सिंह की पीठ पर सवार हैं 🕇। छठे उप-विभाग के सिक्षों पर श्रम्बिका देवी के हाथ में पद्म और पाश (?) है और राजा के पैर के नीचे सिंह की मूर्ति है 🕻 । सातवें उपविभाग के सिक्षों पर पहली और दाहिनी धरफ श्रार दुसरी श्रोर बाई तरफ पद्म लिए इए श्रम्बिका की मूर्ति है x । ब्राठवें उपविभाग के सिक्कों पर पहली श्रोर सिंह की पीठ पर खड़े हुए राजा की मृत्ति है श्रीर सिंह घायत होकर भाग रहा है + । दूसरे विभाग के सिक्कों पर एक कोर खड़े हुए राजा की मूर्त्ति और घायल हो कर गिरते हुए सिंह की मृत्ति है और दसरी ओर बैठे हुए सिंह की पीठ पर बैठी हुई देवी की मुर्त्ति है। पहली ब्रोर "नरेंद्रसिंह चंद्रगुतः पृथिवीं जित्वा दिनं जयति" श्रौर दूसरी श्रोर"सिंहचंद्रः" मिखा है ÷ । पहली श्रोर के लेख का पाठ बहुत से श्रंशों में श्रानुगनिक है। तीसरे विभाग के सिक्कों पर एक श्रोर राजा की पूर्ति और भागते हुए सिंह की मूर्ति है और दूसरी ओर बिह की पीठ

<sup>\*</sup> Allan B. M. C. p. 39.

<sup>†</sup> Ibid, p. 40, No. 113.

Libid, pp. 41-42, Nos. 114-16.

<sup>×</sup> Ibid, p. 42, Nos. 117-18.

<sup>+</sup> Ibid, p. 43.

<sup>÷</sup> Ibid, No. 119.

पर बैठी हुई देवी की मूर्त्ति है 🛊 । इस विभाग के दो उपविभाग हैं। **प**हले उपविभाग में "महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तः" लि**सा** हैं; श्रौर दूसरी श्रोर बैठे इप सिंह की पीठ पर हाथ में पाश(?) लोकर बैठी हुई देवी की मूर्ति है और उसकी दाहिनी स्रोर "श्रीसिंहविकमः" लिखा है 🕆। दूसरे उपविभाग में पहली स्रोर "देवश्री महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तः" लिखा है: स्रीर दुसरी श्रोर दाहिनी तरफ दौड़ते हुए सिंह की पीठ पर सवार देवी की मूर्त्ति है और उसकी दाहिनी ब्रोर "सिंह विक्रमः" लिखा है। चौथे विभाग के सिक्कों पर एक श्रोर हाथ में तल-वार लिए हुए राजा की मुर्ति श्रौर भागते हुए सिंह की मुर्ति है और दूसरी ओर बैठे हुए सिंह की पीठ पर बैठी हुई देवी की मूर्त्ति है ×। पाँचवें प्रकार के सिक्कों पर एक ब्रोर घोडे की पीठ पर राजा को मूर्ति श्रोर दूसरी श्रार पद्मवन में बैठी हुई देवी की मूर्त्ति है। पहली श्रोर "परम भागवत महाराजा-घिराज श्रीचंद्रगुप्तः" श्रीर दूसरी श्रोर "श्रजित विक्रमः" लिखा है + ।

<sup>\*</sup> Ibid, p. 44, No. 120.

<sup>†</sup> Ibid.

<sup>1</sup> Numismatic Chronicle, 1910, p. 406.

<sup>×</sup> Allan, B. M. C. p. 45.

<sup>+</sup> Ibid, pp. 45-49, Nos. 121-32; I. M. C., Vol. 1, pp. 107-08. Nos. 37-41.

द्वितीय चंद्रगुप्त के चाँदी के सिक्के सौराष्ट्र के नए जीते इए प्रदेश में चलाने के लिये बने थे। श्रागे के परिच्छेद में सौराष्ट्र के भिन्न भिन्न शताब्दियों के सिक्कों के साथ इनका विवरण दिया जायगा । उसके नौ तरह के ताँबे के सिक्के मिले हैं । पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा का मस्तक और दूसरी ओर गरुड़ की मूर्त्ति है जिसके नीचे "महाराज चंद्रगुप्तः" लिखा है \*। दूसरे प्रकार के सिक्कों के दो विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्कों पर एक ब्रोर ब्राझिन कुएड के सामने अड़े हुए राजा की मूर्त्ति श्रौर उसके पीछे बुत्रधारियों की मूर्ति श्रोर दूसरी श्रोर पंख श्रीर हाथोंवाले गरुड़ की मूर्ति है। गरुड की मूर्त्ति के नीचे "महाराज श्रीचन्द्रगुप्तः" लिखा है 🕆 । दूसरे विभाग के सिक्कों पर गरुड़ के पंख तो हैं, पर हाथ नहीं हैं 🕻 । तीसरे प्रकार के सिक्षी पर एक ब्रोर राजा की मूर्त्ति का ऊपरी भाग ब्रौर दुसरी ब्रोर गरुड़ की मुर्त्ति है जिसके नीचे "श्रीचंद्रगुप्तः" लिखा है 🗴 🖡 चौथे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर राजा की मूर्त्ति का ऊपरी अधा भाग और दूसरी श्रोर गरुड़ की मुर्त्ति और "श्रीचंद्र-

<sup>\*</sup> Allan, B. M. C. p. 52, No. 141.

<sup>†</sup> Ibid pp. 52-53, Nos. 142-143, I. M. C. Vol. 1, p. 109. No. 58.

<sup>‡</sup> Allan, B M. C. p. 53, Nos. 144-47.

<sup>×</sup> Ibid, pp: 54-55, Nos. 148-59.

गुप्तः" लिखा है # । पाँचवें प्रकार के सिक्के चौथे प्रकार के सिक्कों की तरह हैं। केवल राजा का बायाँ हाथ उसकी छाती पर हैं और दूसरी ओर गरुड़ वेदी पर बैठा है और उसके नीचे "चंद्रगुप्तः" लिखा है † । छठे प्रकार के सिक्के पाँचवें प्रकार के सिक्कों की तरह हैं। उनपर दूसरा ओर केवल वेदी नहीं हैं और राजा के नाम के पहले "श्री" ‡ है। सातवें प्रकार के सिक्के वहुत छोटे हैं। उनपर पक ओर राजा का मस्तक और दूसरी ओर सर्पधारी गरुड़ की मूर्त्ति है जिसके नीचे "चंद्रगुप्तः" लिखा है ×। आठवें प्रकार के सिक्कों पर पहली ओर "श्रीचंद्र" और दूसरी ओर गरुड़ की मूर्त्ति है जिसके नीचे "गुप्त" लिखा है +। नवें प्रकार के सिक्कों पर पक और चंद्रकला है और "चंद्र" लिखा है और दूसरी ओर पर पक खोर चंद्रकला है और "चंद्र"

"द्वितीय चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी वा ध्रुव स्वामिनी था। ध्रुवस्वानिनो के गर्भ से उसे कुमारगुप्त श्रौर

<sup>•</sup> Ibid, p. 56, No. 160.

<sup>†</sup> Ibid, No. 161.

<sup>!</sup> Ibid, No. 162.

<sup>×</sup> Ibid, pp. 57-59, Nos. 163-81, I. M. C. Vol. 1, p. 110, Nos. 64-70.

<sup>+</sup> Allan, B. M. C. p. 59, No. 182.

<sup>÷</sup> Ibid, p. 60, Nos. 183-89; I. M. C. Vol. 1, p. 110, Nos. 71-72.

गोविंद नाम के दो पुत्र हुए थे। अपने पिता की मृत्यु के उप-रांत कुमारगुप्त सिंहासन पर बैठा था "\*। "प्रथम कुमार गुप्त के राजत्व काल के ब्रन्तिम भाग में गुप्त साम्राज्य पर पुश्य-मित्रीय श्रीर हुए जाति ने श्राकमण किया था। जब पुश्य-मित्रीय सेनाश्रों से युद्ध में सम्राट्की सेना हार गई, तब युव-राज भट्टारक स्कंदगुप्त ने बड़ी कठिनता से पुश्यमित्रीय लोगी को परास्त किया था। मध्य पशिया निवासी हुए जाति ने उसी समय महस्थल का निवास छोड़कर पश्चिम में रोमक साम्राज्य पर श्रीर पूर्व में गुप्त साम्राज्य पर श्राक्रमण किया था। ईसवी पाँचवीं शताब्दी के मध्य में गुप्त वंशीय सम्राट् लोग इन जंगली जातियों के श्राक्रमण से बहुत दुःखी हुए थे। गौप्त संवत् १३१ से १३६ ( सन् ४५०-४५५ ईसवी ) के बीच में किसी समय महाराजाधिराज प्रथम कुमारगुप्त की मृत्यु हुई थी। कुमारगुप्त के कई विवाह हुए थे श्रीर उसके सोने के सिक्कों पर राजमूर्त्ति के साथ दो पटरानियों की मूर्तियाँ मिलती हैं। इससे पुरातत्ववेत्ता लोग अनुमान करते हैं कि कुमारगुप्त ने वृद्धावस्था में किसी युवती से विवाह किया था श्रौर उसके बहुत श्राग्रह करने पर पहली पटरानी के जीवन काल में ही नव विवाहिता महादेवी को भी उसे विवश होकर पटरानी बनाना पड़ा था †"। कुमारगुप्त के नौ प्रकार के सोने

<sup>\* &</sup>quot;बॉंगातार इतिहासण प्रथम भाग, पुरु ४३ ।

<sup>† &</sup>quot;बाँगाबार इतिहासण प्रथम भाग, ६० ४८।४६।

के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों के सात उपविभाग हैं। पहले उपविभाग के सिक्कों पर एक ब्रोर हाथ में धनुष-बाग लिए हुए राजा की मूर्ति ब्रौर दूसरी ब्रोर हाथ में पाश लिए पद्मासन पर बैठी हुई देवी की मूर्ति है। पहली ब्रोर राजा के बाएँ हाथ के नीचे "कु" ब्रौर राजमूर्ति के चारों ब्रोर उपगीति हुंद में

"विजितावनिरवनिपतिः

कुमारगुप्तोदिवं जयति"

श्रीर दूसरी श्रोर "श्रीमहेंद्र" लिखा है \* । दूसरे उपविभाग के सिक्कों पर राजा के चारों श्रोर " जयित महीतल्म...... कुमारगुप्तः" लिखा हैं । इसकी दूसरी श्रोर देवी का हाथ खाली हैं † । तीसरे उपविभाग के सिक्कों पर देवी के हाथ में नाल सिहन कमल है ‡। त्रौथे उपविभाग के सिक्कों पर पहली श्रोर "परमराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तः" लिखा है श्रीर दूसरी श्रोर देवी के हाथ में पाश श्रीर पद्म है × । पाँचवें उपविभाग के सिक्कों पर पहली श्रोर राजा की मूर्त्ति के चारों श्रोर"महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तः" श्रीर राजा के बाएँ हाथ के नीचे श्रवरों पर श्रवर वैठाकर कु

मा र

<sup>\*</sup> Allan B. M. C., pp. 61-62, Nos. 190-91.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 62-63, Nos. 192-93.

<sup>;</sup> Ibid, p. 63.

<sup>×</sup> Ibid, No. 194; I.M. C., Vol. 1, p. 111. Nos. 2-4.

लिखा है # । छुठे,उपविभाग के सिक्कों पर राजा की मूर्ति के चारों ओर "गुणेशोमहीतलं जयित कुमार" लिखा है † । सातवें उपविभाग के सिक्कों पर पहली ओर "महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तः" लिखा है और दूसरी ओर पद्मासन पर लहमी देवी की मूर्ति है ‡ । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हाथ में तलवार लेकर श्रीय कुंड के सामने खड़े हुए राजा की मूर्ति है और दूसरी ओर हाथ में पाश तथा पद्म लिए पद्मासना लहमी देवी की मूर्त्ति है । पहली ओर उपगीति छंद में राजा की मूर्ति के चारों ओर

"गामवजित्य सुचरितैः

कुमारगुप्तो दिवं जयति"

श्रीर राजा की दाहिनी श्रार "कु" श्रीर सिक्के की दूसरी श्रोर "श्रीकुमारगुप्तः" लिखा है × । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रार यक्ष-यूप में वँधा हुश्रा श्रश्वमेध का घोड़ा श्रीर दूसरी श्रोर हाथ में चँवर लिए हुए पटरानी की मूर्ति हैं +। घोड़े के चारों श्रोर जो कुछ लिखा है, वह श्रभी तक पढ़ा नहीं गया। एक सिक्के पर "जयतिदिवं कुमार" ÷ श्रीर एक

<sup>\*</sup> Ibid, p. 11?, Nos. 8-10; Allan, B. M. C, p 64. No. 195.

<sup>†</sup> Ibid, p. 65, Nos. 196-97.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 66, Nos. 198-200.

X Ibid, pp. 67-68, Nos. 201-02.

<sup>+</sup> Ibid, p. 68.

<sup>÷</sup> Ibid, No. 203,

दूसरे सिक्के पर घोड़े के नीचे "त्रश्वमेघ" लिखा मिलता है#! दुसरी ब्रोर "श्रीब्रश्वमेध महेन्द्र" लिखा है। इन सिक्कों के अतिरिक्त अब तक इस बात का और कोई प्रमाण नहीं मिला कि कुमारगुप्त ने अध्वमेध यज्ञ किया था। चौथे प्रकार के सिकों के दो विभाग हैं। पहले उपविभाग के सिकों पर एक श्रोर घोड़े पर सवार राजा की मुर्ति है। राजादाहिनी श्रोर जा रहा है श्रीर उसके चारो श्रोर "पृथ्वीतल "दिवं जयत्यजितः" लिखा है। श्रव तक यह पूरा पढ़ा नहीं गया। दुसरी स्रोर ऊँचे त्रासन पर वैठी हुई लदमी देवो की मृत्ति श्रौर उसकी दाहिनी त्रोर "त्रजितमहेन्द्रः" लिखा है। लदमी देवी के हाथ में नाल सहित कमल है। १। दूसरे उपविभाग के सिक्कों पर लद्मी देवी के दाहिने हाथ में पाश श्रौर बाएँ हाथ में नाल सहित कमल है। इस उपविभाग में पहली श्रार राजमूर्त्ति के चारा श्रोर उपगोति छंद में—

> "तितिपतिरजितो विजयां कुमारगुप्तो दिवं जयति"

लिखा है 1 ती लरे उपविभाग के सिकों पर पहली स्रोर राजा के मस्तक के पीछे प्रभामगडल है स्रोर दूसरी स्रोर लदमीदेवी हाथ में फल लेकर एक मोर को खिला रही हैं × 1

<sup>\*</sup> Ibid, p. 69.

<sup>1</sup> Ibid, p. 69, No. 204.

<sup>‡</sup> Idit, pp. 70-71 Nos. 205-09.

XI bid, pp. 71-73 Nos. 210-218.

दूसरे विभाग के दो उपविभाग हैं। दूसरे विभाग के पहले उपविभाग के सिक्कों पर घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति के बारो ओर उपगीति छंद में

"गुप्तकुलव्यामशशि

जयत्यजेयो जितमहेन्द्रः"

लिखा है। ये सिक्के पहने विभाग के तीसरे उपविभाग के सिक्कों पर एक आर राजा घोड़ पर सवार हो कर बाई और जा रहा है और दूसरी और लहमीदेवी मोर को खिला रही हैं। ऐसे सिक्कों पर राजा के वारों आंर उपगीति छंद में

"गुप्तकुलामल चंद्रो महेंद्रकम्माजिता जयति"

लिखा है †। पाँउवें प्रकार के सिक्कों के पाँच विभाग हैं। इन सब सिक्कों पर पहली श्रोर सिंह को मारते हुए राजा की मूर्ति है। पहले विभाग के सिक्कों पर एक श्रोर खड़े हुए राजा की मूर्ति श्रोर उसके चारों श्रोर उपगीति छंद में

"साज्ञादिवनरसिंहो सिंह—

महेंद्रो जयत्यनिशं"

तिका है। दूसरी श्रोर बैठे इए सिंह की पीठ पर बैठी इई अंबिका देवी की मूर्ति है श्रीर उसके बगल में "श्रीमहेंद्रसिंहः"

<sup>•</sup> Ibid, pp. 73-74, Nos. 219-25.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 75-76, Nos. 226-3c.

लिखा है #। दूसरे विभाग के सिक्कों पर एक और घोड़े पर सवार राजा की मूर्त्ति के चारों और उपगीति छुंद में

"चितिपतिरजित महेन्द्रः

कुमारगुप्तो दिवं जयति"

तिखा है †। तीसरे विभाग के सिक्कों पर उपगीति छुन्द में "कुमारगुप्तो विजयी

सिंहमहेन्द्रो दिचं जयति"

तिला है और दूसरी ओर "सिंहमहेंद्रः" लिखा है ‡। चौथे विभाग के सिक्कों पर वंशस्थिवल छंद में

"कुमारगुप्तो

युधिसिंह विक्रमः"

तिखा है ×। पाँचवें विभाग के सिक्कों पर इसके बदले में,

"कुमागुप्तो

युधिसिंह विक्रमः"

लिखा है + । छठे प्रकार के सिकों पर एक श्रोर मरे हुए वाघ पर खड़े हुए राजा की मूर्ति है श्रीर राजा एक दूसरे बाघ पर तीर चला रहा है। राजा की मूर्ति के चारों श्रोर "श्रीमां ब्या-झबल पराक्रमः" लिखा है। दूसरी श्रोर पश्चवन में खड़ी लहमी

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 77-78, Nos 231-35.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 78-79, Nos. 226-27.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 79, Nos. 238-39.

<sup>×</sup> Ibid, p. 80, Nos. 240-41

<sup>+</sup> Ibid, p. 81 No. 242.

हेवी एक मोर के खिला रही हैं श्रीर उनके बगल में "कुमार गुप्तोधिराजा" लिखा है \*। ऐसे सिक्कों के दो विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्षों पर पहली ओर राजा के नाम का पहला अचर नहीं हैं। परन्तु दूसरे विभाग के सिक्की पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे "कु" लिखा है 🕻 । सातर्थे प्रकार के सिक्कों पर एक और राजा खड़ा होकर एक मोर को जिला रहा है और राजा के चारों श्रोर "जयतिस्वभूमीगुण्राशि... महेंद्रकुमारः" लिखा है। दूसरी म्रोर परवाणि नामक मोर पर सवार कार्तिकेय की मूर्ति है × । श्राठवें प्रकार के सिक्कों पर एक भ्रोर दो स्त्रियों के बीच में राजा खड़ा है और राजा के एक ब्रोर "कुमार" ब्रौर दूसरी ब्रोर "गुप्त" लिखा है। दूसरी श्रोर हाथ में पद्म लिये पद्मासना लदमी देवी की मूर्ति है श्रीर उसकी दाहिनी ओर "श्रीप्रतापः" लिखा है +। नर्वे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर हाथी की पीठ पर राजा श्रीर उसके पीछे हाथ में छुत्र लिये एक आदमी बैठा है और दूसरी ओर पदा के ऊपर खड़ी हुई लदमी देवी की मूर्ति है। लदमी केएक हाथ में नालसहित कमल श्रौर दूसरे हाथ में घट है ÷ । इस तरह

<sup>\*</sup> Ibid, p. 18.

<sup>†</sup> Ibid, No. 243.

<sup>‡</sup> Ibid. pp. 82-83, Nos. 244-47; I. M. C, Vol. 1, p. 114, No. 36.

<sup>×</sup> Allan. B. M. C. pp. 84-86, Nos 248-56.

<sup>+</sup> Ibid, p. 88

<sup>÷</sup> Ibid, p. 88.

का केवल एक ही सिक्का मिला है। इस पर जो कुछ लिखा है, वह श्रमी तक पढ़ा नहीं गया। यह सिक्का हुगली जिले के महानाद गाँव में प्रथम कुमारगुप्त के एक श्रीर स्कन्दगुप्त के एक सोने के सिक्के के साथ मिला था श्रीर श्रव यह कलकत्ते के सरकारी श्रजायब घर में रखा है।

सौराष्ट्र और मालव में चलाने के लिये प्रथम कुमारगुप्त ने चाँदी के जो सिकों बनवाए थे, उनका विवरण आगे के अध्याय में दिया गया है। ऐसे सिकों के ढंग पर मध्य प्रदेश में भी चलाने के लिये एक प्रकार के चाँदी के सिकों बनवाए गए थे। ऐसे सिकों के चार विभाग हैं। पहले विभाग के सिकों पर एक ओर राजा का मस्तक और ब्राह्मी श्रव्हरों में संवत् है। इन पर यूनानी श्रव्हरों का कोई चिह्न नहीं है। दूसरी ओर एक मोर और एक पद्म है और उनके चारों ओर उपगीति छंद में

"विजितावनिरवनिपतिः कुमारगुप्तो दिवं जयति"

तिखा है: । दूसरे विभाग के सिक्कों पर दूसरी झोर पदा नहीं

<sup>\*</sup> बाँगकार इतिहास, पथम भाग, प्र० ६१; Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, pp. 91, 104.

<sup>†</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 115, No. 38.

<sup>†</sup> Allan, B. M. C. pp. 107-08, Nos. 385-90.

है # | तीसरे विभाग के सिक्कों पर न पद्म है और न मार है † | चौथे विभाग के सिक्के तीसरे विभाग के सिक्कों की तरह हैं; परंतु उन पर लेख में "दिषं" के स्थान पर दिवि" मिलता है ‡ | प्रथम कुमारगुप्त के ताँबे के तीन प्रकार के सिक्के मिले हैं | पहले प्रचार के सिक्कों पर पक छोर खड़े हुए राजा की मूर्ति छोर दूसरी छोर गरुड़ की मूर्ति है | गरुड़ की मूर्ति के नीचे "कुमारगुप्त" लिखा है × | दूसरे प्रकार के सिक्कों पर पहली ओर एक वेदी और उसके नीचे "भी कु" और दूसरी छोर पर वैठी हुई अम्बिकादेवी की मूर्ति है + | तीसरे प्रकार के सिक्के चाँदी के सिक्कों की तरह के हैं | उन पर एक ओर राजा का मस्तक और दूसरी ओर मोर बना है ÷ | पहले प्रकार के ताँबे के एक सिक्के पर दूसरी छोर "भीमहा-राजा भीकुमारगुप्तस्य" लिखा है = |

"महाराजाधिराज प्रथम कुमारगुप्त की मृत्यु के उपरान्त सनका बड़ा बेटा स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा था। स्कंद-गुप्त ने युवराज रहने की अवस्था में पुश्यमित्रिय और हुए।

<sup>•</sup>Ibid, p. 108, Nos. 391-92.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 109-10 Nos. 393-402.

<sup>‡</sup> Ibid, No. 403.

<sup>×</sup> Ibld, p. 113.

<sup>+</sup> I. M. C, Vol. 1, p. 120, No. 3.

<sup>÷</sup> Ibid. p 116, No. 54.

<sup>=</sup> Ibid, No. 55.

सोगों को परास्त करके अपने पिता के राज्य की रच्चा की थी। कहा जाता है कि युवराज भट्टारक स्कंदगुप्त ने अपने पितृ-कुल की विचलित राजलदमी को स्थिर करने के लिये तीन रातें जमीन पर सोकर बिताई थीं। पहली बार परास्त होकर ही हुए लोग उत्तरापथ पर त्राक्रमण करने से बाज नहीं त्राप थे। प्राचीन कपिशा और गांघार पर अधिकार करके उन लोगों ने एक नया राज्य स्थापित किया था" \*। "ईसवी संवत् ४५७ में भी ब्रन्तर्वेदी पर स्कंद्गुप्त का ब्रधिकार था। उस समय से भीतरी विद्रोह श्रौर बाहरी शत्रुश्रों के श्राक्रमण के कारण गुप्त वंश के सम्राटों की शक्ति घटने लगी थो। प्रादेशिक शासकी ने बिना सम्राट्का नाम लिए ही लोगों का जमीने देना श्रारम्भ कर दिया था। परिवाजकवंशी हस्ती श्रीर संज्ञीम, उच्छकल्प के जयनाथ श्रीर सर्वनाथ श्रीर वलभीर धरसेन श्रादि सामान्य राजाय्रों के ताम्रलेख इसके प्रमाण हैं। ईसवी सन् ४६५ के बाद हुए लोग फिर भारतवर्ष में आए थे और उन्होंने कई बार गुप्त साम्राज्य पर ब्राक्रमण किए थे। देश-रक्षा के लिये बहुत दिनों तक युद्ध करके महाराजाधिराज स्कंदगुप्त ने श्रंत में हूण युद्ध में ही श्रपने प्राण दिए थे "।

स्कंदगुप्त के दो प्रकार के सोने के सिक्कें मिले हैं। पहले प्रकार के सोने के सिक्कों पर एक झोर हाथ में धनुष बाण लिए

बाँगाकार इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ६२-६३

<sup>🕇</sup> बाँगालार इतिहास, प्र० ६४-६४

राजा की मूर्त्ति श्रौर दूसरी द्योर हाथ में पद्म लिए पद्मासना लक्मी देवी की मूर्ति है। पहली ओर राजा के बाएँ हाथ के नीचे स्क श्रौर राजमूर्ति की दाहिनी श्रोर "जयतिमहीतलं" और बाई ओर "सुधन्वी" लिखा है। दूसरी ओर लद्मीदेवी की मुत्तिं की दाहिनी ब्रोर "श्रीस्कंदगुप्तः" लिखा है। ऐसे दो प्रकार के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्के तौल में १३२ ग्रेन # आर दूसरे प्रकार के सिक्के १४६ ४ ग्रेन हैं। दूसरे प्रकार के इन सिक्कों पर लेख भी अलग है। इन पर पहली ओर "जयतिदिघं श्रीकमादित्य" श्रौर दूसरी श्रोर "क्रमादित्य" लिखा है 🕆। स्कंदगुप्त के दूसरे प्रकार के सोने के सिक्कों पर एक झोर राजा और लदमी की मुर्चि और दूसरी ओर पद्मासना लदमी की मूर्चि है। ऐसे सिक्कों पर जो कुछ लिका है, वह पहले प्रकार के सिक्कों के लेख के समान ही है 🖫 सौराष्ट्र और मालव में चलाने के लिये स्कंदगुप्त ने चाँदी के जो सिक्के बनवाए थे. उनका विवरण आगे के परिच्छेद में दिया जायगा। मध्य प्रदेश में चलाने के लिये चाँदी के जो सिक्के बने थे, वे दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक स्रोर राजा का मुख और ब्राह्मी अन्नरों में संवत् और दूसरी ओर मोर की मृत्तिं श्रौर उसके चारों श्रोर "विजितावनिरवनिपतिर्जयति

<sup>\*</sup> Allan, B. M. C. pp. 114-15, Nos. 417-21.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 117-19, Nos 424-31.

<sup>‡</sup> Ibid, pr. 116-17, Nos 422-23.

दिवं स्कंदगुप्तोयं " लिखा है #। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर दूसरी भ्रोर मोर के चारों तरफ "विजितावनिरवनिपति श्री-स्कंदगुप्तो दिवं जयति" लिखा है †।

"स्कन्दगुप्त की मृत्यु के उपरान्त उसका सौतेला भाई पुरगुप्त सिंहासन पर बैठा था। जान पड़ता है कि प्रथम कुमारगुप्त की मृत्यु के उपरान्त सिंहासन के लिय दोनों भाइयों में
भगड़ा हुआ था; क्योंकि पुरगुप्त के पाते द्वितीय कुमारगुप्त
की राजमुद्रा पर स्कन्दगुप्त का नाम नहीं है " ‡। बंगाली
"बाँगालार इतिहास" के पहले भाग में लिखा है—"अब
तक पुरगुप्त का कोई सिक्का या लेख नहीं मिला" ×। परन्तु
विटिश म्यूजिश्रम में पुरगुप्त के नाम के सोने के कई सिक्कें
रखे हैं +। सोने के ऐसे सिक्के दो प्रकार के हैं। दोनों प्रकार के
सिक्कों पर एक श्रोर हाथ में धनुष बाण लिये राजा की मूर्ति
श्रीर दूसरे हाथ में पद्म लिये पद्मासना लदमी देवी की मूर्ति
है। पहले प्रकार के सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे दूरे
लिखा है ÷। पर दूसरे प्रकार के सिक्कों पर यह नाम नहीं है =।

<sup>\*</sup> Ibid, 129-32, Nos 523-46.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 132-33, Nos. 547-49.

<sup>🕇</sup> बाँगालार इतिहास, प्रथम भाग, प्र० ६४

<sup>× &</sup>quot; " yo ६६

<sup>+</sup> Allan B. M. C., p. 134.

<sup>÷</sup> Ibid,

<sup>=</sup> Ibid, pp. 134-35. Nos. 550-51.

दोनों ही प्रकार के सिक्कों पर लदमी देवी की दाहिनी स्रोर 'श्री विक्रमः" लिखा है। सोने के कई सिक्कों पर प्रकाशादित्य नाम के एक राजा का नाम मिलता है। सम्भवतः यही पुर-ग्रप्त के सिक्के हैं। ऐसे सिक्कों पर एक ब्रोर घोड़े पर सवार राजा की मूर्ति श्रीर दुसरी श्रीर हाथ में पद्म लिए पद्मासना सदमी देवी की मुर्त्ति है। घोड़े के नीचे "रु" श्रथवा "ऊ" श्रौर घोड़े के चारों श्रोर "विजित्यवसुधां दिवं जयति" लिखा है। दुसरी ओर लदमी देवी के दाहिने "श्री प्रकाशादित्यः" लिखा है \*। "प्रग्रा की स्त्री का नाम बत्सदेवी था। बत्स देवी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र नरसिंहगुप्त अपने पिता की मृत्यु के उप-रान्त सिंहासन पर वैठा था। कुछ लोगों का अनुमान है कि नरसिंहगुप्त ने मालव के राजा यशोधर्मदेव के साथ मिल-कर उत्तरापथ में हुण साम्राज्य नष्ट किया था 🕆। " नरसिंह गुप्त के एक प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। उन पर एक ब्रोर हाथ में धनुष बाण लिए राजा की मूर्ति और दूसरी भोर हाथ में पद्म लिए पद्मासना लदमी देवी की मूर्ति है। पहली स्रोर राजा के बाएँ हाथ के नीचे न दोनों पैरों के बीच में "गो" और चारों श्रोर "जयित नरासह गुप्तः" लिखा है। दूसरी श्रोर त्तदमी देवी की मूर्ति के दाहिने "बालादित्यः" लिखा है 🗘 । "नर-

<sup>•</sup> Ibid, pp. 135-36. Nos. 552-57.

<sup>†</sup> बॉॅंगालार इतिहास, प्रथम भाग, ए० ६७

<sup>‡</sup> Allan, B. M. C., 137-39, Nos. 558-69. I. M. C., Vol. I, pp. 119-20, Nos. 1-6.

सिंह गुप्त की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र द्वितीय कुमारगुप्त सिंहासन पर बैठा था \*।" द्वितीय कुमारगुप्त के एक प्रकार के सोने के सिके मिले हैं। उन पर एक श्रोर हाथ में धनुष बाए लिए राजा की मुर्त्ति और दूसरी ओर हाथ में पद्म लिए पद्मा-सना तदमी देवी की मृत्तिं है। ऐसे सिकों के दो विभाग हैं। पहले विभाग के सिकों पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे "कु" श्रीर तदमी देवी के दाहिने "क्रमादित्यः" लिखा है 🕆 । दुसरे विभाग के सिकों पर पहली श्रोर राजा के बाएँ हाथ के नीचे "कु", दोनों पैरों के बीच में "गो" और चारों श्लोर "महाराजा-धिराज श्रीकुमारगुप्तकमादित्यः" लिखा है; श्रीर दुसरी श्रोर "श्रीक्रमादित्य:" लिखा है 🖫 । तृतीय चन्द्रगुप्त द्वादशा-दित्य, विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य श्रौर जयगुप्त प्रकाएडयशाः नाम के तीन राजाओं के सिक्षे देखने से अनुमान होता है कि ये लोग भी गुप्त वंश के ही थे। परन्तु ऋब तक किसी लेख में उनका कोई उल्लेख नहीं मिला। इसी लिये यह निश्चय नहीं हो सका है कि गुप्त राजवंश के साथ उनका क्या सम्बन्ध था। सम्भवतः ये लोग द्वितीय क्रमारगुप्त के वंशज थे ×। ईसवी सन्

<sup>#</sup> बाँगालार इतिहास, प्रथस भाग, ए० ६=

<sup>†</sup> Allan, B. M. C. p. 140, Nos 570-71; I. M. C. Vol. 1, p. 120, Nos 1-2.

<sup>‡</sup> Allan. B. M, C. pp. 141-43 Nos. 572-87

<sup>🗴</sup> बॉॅंगालार इतिहास, पथम भाग, ए० ७१ । मुदा तत्व के बहुत

१७=३ में कलकत्ते के पास काली घाट में तृतीय चन्द्रगुप्त और विष्णुगुप्त के बहुत से सिक्के मिले थे \*। इन तीनों राजाओं के सिक्कों पर एक श्रोर हाथ में धनुष बाण लिए राजा की मूर्ति श्रोर दृसरी श्रोर हाथ में पद्म लिए पद्मासना लदमी देवी की मूर्ति है। तृतीय चन्द्रगुप्त के सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे "चन्द्र", दोनों पैरों के नोचे "भा" श्रोर चारों श्रोर "झादशादित्यः" लिखा है। तृसरी श्रोर "श्रीहादशादित्यः" लिखा है। वृस्परी श्रोर "श्रीहादशादित्यः" लिखा है †। विष्णुगुप्त के सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के नीचे "विष्णु", दोनों पैरों के बीच में "रु" श्रीर लदमी देवी के दाहिने "श्रोचन्द्रादित्यः" लिखा है ‡। जयगुप्त के सिक्कों पर राजा के बाएँ हाथ के दाहिने "श्रीवकाएडयशाः" लिखा है ×।

गौड़राज शशांक भी सम्भवतः गुप्तवंश का ही था +। शशां-क के एक प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। उन पर एक और वैल के बगल में बैठे हुए शिव की मूर्ति, दाहिनी छोर "श्रीश"

बड़े पिएडत जान एलन का श्रनुमान है कि तृतीय चन्द्रगृप्त श्रीर प्रकाशा-दित्य सम्भवतः स्कन्दगुप्त के वंशज थे श्रीर विष्णुगुप्त द्वितीय कुमारगुप्त के वंशज थे।

<sup>\*</sup> Allan B. M. C. pp. CXXIV-CXXV.

<sup>†</sup> Ibid, p. 144, Nos. 588-90

<sup>‡</sup> Ib,di pp. 145-46, Nos. 591-605.

<sup>×</sup> Ibid, pp. 150-51, Nos. 613-514.

<sup>+</sup> बाँमालार इतिहास, पथम भाग, ए० ८३

श्रीर बैल के नीचे "जय" लिखा है। दूसरी श्रोर पद्मासना लद्मी देघी की मृतिं है। दो हाथी कलसों से उनके मस्तक पर जल गिरा रहे हैं और देवी के दाहिने "श्री शशांकः" लिखा है #। कलकत्ते के श्रजायब घर में दो प्रकार के सोने के ऐसे दो सिक्के हैं जिन पर "नरेंद्र" नाम लिखा है। सम्भवतः ये सिक्के भी शशांक के ही हैं। इन दो सिक्कों में से एक सिका यशोहर जिले के महम्मदपुर के पास अरुएखाली नदी के किनारे किसी जगह मिला था 🕆। उसके साथ शशांक का भी सोने का एक सिका मिला था। उस पर एक श्रोर खाट पर बैठे इए राजा की मुर्चि श्रीर उसके दोनों तरफ एक एक स्त्री की मुर्त्ति है; श्रीर दसरी श्रोर पद्म के ऊपर खड़ी हुई लहमी देवी की मूर्त्ति है श्रीर उनके पैरों के नीचे हंस की मूर्त्ति है। पहली घोर राजा के मस्तक के ऊपर "यम" श्रौर खाट के नीचे "ध" श्रौर दूसरी श्रोर "श्री नरेंद्रिधनत" तिखा है 🖫 दूसरे सिक्के के मिलने का स्थान मालम नहीं है। उस पर एक छोर हाथ में धनुष बाण लिए राजा की मूर्त्ति और दूसरी ओर हाथ में पद्म लिए पद्मसाना त्त्रचमी देवी की मृर्ति है। पहली स्रोर राजा के बाएँ हाथ

<sup>\*</sup> Allan, B. M. C. pp. 147-48, Nos. 606-12; I. M. C. Vol, 1. pp. 121-22, Nos 1-8.

<sup>†</sup> Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXI, p. 401, pl. XII, Nos. 9-12.

I. M. C. Vol. 1, p. 112. Uncertains, No. 1.

### [ १== ]

के नीचे "यम", दोनों पैरों के बीच में "च" भौर दूसरी श्रोर "भी नरेन्द्रविनत" लिखा है \*।

जयगुप्त † और हरिगुप्त ‡ के नाम का ताँबे का एक एक सिक्का मिला है। मुर्शिदाबाद जिले के राँगामाटी गाँव में रिविगुप्त नाम के किसी राजा का सोने का एक सिक्का मिला है × । घटोत्कच नामक किसी राजा का सोने का एक सिक्का सेन्ट-पिटर्सबर्ग या लेनिनग्रेड के अजायबघर में रजा है + । अब तक यह निश्चय नहीं हुआ कि इन सब राजाओं का प्राचीन गुप्त वंश के साथ क्या सम्बन्ध था। गुप्त साम्राज्य नष्ट होने पर मध्य प्रदेश में प्रचलित गुप्त सम्राठों के चाँदी के सिक्कों के ढंग पर भिन्न भिन्न वंशों के राजाओं ने अपने सिक्कों बनवाए थे। मौक्यरीवंशी, ईशान वम्मां ÷ और शर्ववम्मां = और शिक्षा-विदय ## (सम्भवतः हर्षवर्द्धन) ने इस तरह के सिक्कों बनवाए

<sup>•</sup> Ibid, p. 120. Uncertains, No. 1.

<sup>†</sup> Ibid, p. 121. No. 1.

Cunningham's Coins of Mediaeval India hl. 11. 6, p. 19.

<sup>🗴</sup> बाँगालार इतिहास, प्रथम भाग, पु॰ ७४

<sup>+</sup> Allan, B. M. C. p. 149.

<sup>÷</sup> Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1894. pt. 1. p. 193.

<sup>-</sup> Ibid.

<sup>\*\*</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, 1906. p.845.

थे। परिवाजकवंशी महाराज हस्ती ने भी अपने नाम के चाँदी के कई सिक्के बनवाए थे। उन पर एक ओर "श्रीरणहस्ती" लिखा है और दूसरी ओर एक हाथी की मुर्ति है #।

इसके बाद बंगाल में गुप्त राजाओं के सोने के सिकों के ढंग पर एक प्रकार के सोने के सिकों बने थे। उन पर जो कुछ लिखा है, वह पढ़ा नहीं जाता। इस प्रकार का एक सिका यशोहर जिले के मुहम्मदपुर गाँव के पास मिला था †। आज कल यह कलकत्ते के श्रजायबघर में है। बोगड़ा जिले में मिला हुआ इस प्रकार का एक सिका सद्यपुष्करणी के जमींदार श्रीयुक्त राय मृत्युअयराय चौधरी बहादुर के पास हैं। ढाके × और फरीदपुर + में भी इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रातत्त्वविद् मि० जान एलन के मतानुसार ये सिक्के वंगदेश में ईसवी सातवीं शताब्दी में प्रचलित थे ÷। "सम्भवतः श्रशांक की मृत्यु के उपरांत माधवगुत और उसके वंशजों ने इस प्रकार के सिक्के चलाए थे" =।

<sup>\*</sup> Indian Coins, p. 28; I. M. C., Vol. 1. p. 118, Nos 1-5-† Journal of the Asiatic Society of Bengal 1852. Vol. XXI p. 401, pl. XII, 10, बॉगालार इतिहास, प्रथम भाग, पु० ६७ चित्र ३१।४

<sup>🛊</sup> बाँगाखार इतिहास, प्रथम भाग, प्र० ६७, चित्र ३१-४

<sup>×</sup> Journal of the Asiatic Society of Bengal New Series. Vol. VI, p. 141.

<sup>+</sup> Ibid.

<sup>÷</sup> Allan B. M. C. p. CVII. 154, No 620-22.

<sup>=</sup>बाँगालार इतिहास, प्रथम भाग, ए० ६८

#### [ 989 ]

## प्रथम ग्रुप्त राजवंश्

श्रीगुप्त घटोत्कच गुप्त १ प्रथम चन्द्रगुप्त=कुमारदेवी २ समुद्रगुप्त=दत्तदेवी कुवेरनागा=३ द्वितीय चन्द्रगुप्त = ध्रुवदेवी वा भ्रुवस्वामिनी विक्रमांक वा विक्रमादित्य रुद्रसेन = प्रभावती (वाकाटक वंशी राजा) दिवाकरसेन ?=४ प्रथम कुमारगुप्त= अनन्त देवी गोविन्दगुप्त (सम्भवतः यही मगध के गुप्त महेन्द्रादित्य राजवंश के आदि पुरुष हैं।) ५ स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य ६ पुरंगुप्त=श्रीवत्सदेवी प्रकाशादित्य (?) ७ नरसिंहगुप्त बालादित्य = महालदमी देवी **=** द्वितीय कुमारगुप्त तृतीय चन्द्रगुप्त द्वादशादित्य विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य

जयगुप्त प्रकाराडयशा

### [ १८१ ]

# द्वितीय ग्रप्त राजवंश

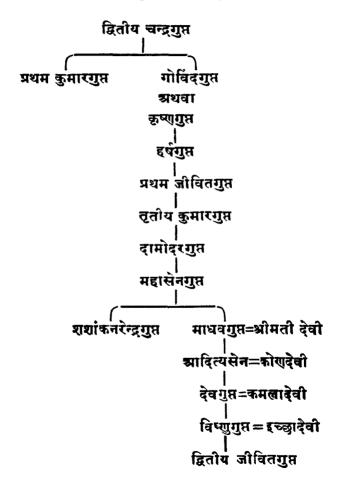

# **ऋाठवाँ परिच्छेद**

## सौराष्ट्र और मात्तव के सिके

ईसवी सन् के श्रारम्भ में भारतीय यूनानी राजाझों के 'द्रम्म' नामक सिक्कों के ढंग पर सौराष्ट्र के शक जातीय सत्रप लोग श्रपने नाम से जो सिक्के बनाने लगे थे, उनके ढंग पर सौराष्ट्र श्रौर मालव में ईसवी छुठी या सातवी शताब्दी सिक्के बनते थे। ईसा से पूर्व पहली शताब्दी में अथवा उससे कुछ ही पहले उत्तरापथ के शक राजाओं के एक शासन-कर्ता ने मालव और सौराष्ट्र में एक नवीन राज्य स्था-पित किया था। यह राज्य कुपण साम्राज्य के स्थापित होने से पहले स्थापित हुआ था। इस वंश के राजाओं ने राजा को उपाधि नहीं ग्रहण की थी। उनकी उपाधि "महात्तत्रप"र्था । महात्तत्रप उपाधिवाले शक जातीय दो राजवंशों ने भिन्न भिन्न समय में सौराष्ट्र में ऋधिकार प्राप्त किया था। पहले राजवंश ने कुषण साम्राज्य स्थापित होने से पहले श्रौर दृसरे राजवंश ने कुपण राजवंश के साम्राज्य के नष्ट होने के समय सौराष्ट्र में ऋधिकार प्राप्त किया था। प्रथम राजवंश के केवल दो राजाश्रों के सिक्के मिले हैं। पहले राजा का नाम भूमक था। इसके केवल त बे के दी सिक्कें मिलो हैं। उन पर एक ओर सिंह की मृत्ति और दूसरी ओर चक्र है; आर एक ओर खरोष्ट्री अवरों में "छहरदस छत्रपस भूमकस" और दूसरो श्रोर ब्राह्मी श्रव्हारों में "वहरातस चत्रपस भूमकस" लिखा है \*। भूमक का कोई शिलालेख या तिथियुक्त सिका अभी तक नहीं मिला; इसलिये उसके कालनिर्णयका समय भी अप्भी तक नहीं आया। नहपान के चाँदी के सिक्के मेनन्ड के "टरम" के ढंग के हैं †। ऐसे सिक्कों पर एक श्रोर महाजत्रप का मस्तक श्रौर यूनानी श्रज्ञरों में उसका नाम तथा उपाधि श्रीर दूसरी श्रोर चक्र (?), शर श्रीर वज्र श्रीर ब्राह्मी तथा खरोष्टी श्रवरों में राजा का नाम तथा उपाधि दी है। खरोष्ट्री श्रवरों में "रंजो छहरतस नहपनस" श्रौर ब्राह्मी श्रवरों में "राज्ञो चहरातस नहपानस" लिखा रहता है 🗓 । नहपान के जामाता उपवदात अथवा ऋषभदत्त के बहुत से शिलालेख मिले हैं। इन लेखों में नहपान के राज्यांक अथवा किसी दूसरे संवत के ४१ वें, ४२ वें और ४५ वें वर्ष का उल्लेख है × जुन्नार की एक गुफा में नहपान के प्रधान मंत्री अथम के लेख में संवत् ४६ का उल्लेख है +। उपवदात श्रौर श्रयम के

<sup>\*</sup>Rapson, Catalogue of Indian Coins in the British Museum, Andhras, Western Ksatrapas etc. pp. 63-64, Nos. 237-42.

<sup>†</sup> Ibid, p. cviii,

<sup>1</sup> Ibid, pp. 65-67, Nos. 243-51.

<sup>×</sup> Epigraphia Indica, Vol. VIII, p. 82.

<sup>+</sup>Archaeological Survey of Western India, Vol IV, p. 103.

शिलालेकों में जिन अनेक वर्षों का उल्लेख है, पुरातस्ववेत्ता लोग उन्हें शक संवत् के मानते हैं; श्रीर इसके श्रनुसार ईसवी दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ में नहपान का समय निश्चित करते हैं 🛊 । परन्तु प्रचीन लिपितत्त्व के प्रत्यच्च प्रमाण के । अनुसार नहपान को महाज्ञत्रप रुद्रदाम का निकटवर्त्ती अथवा कनिष्क, वासिष्क, हुविष्क और वासुदेव श्रादि क्रषणवंशी राजाओं का परवर्ती नहीं माना जा सकता। "नहपान उ शकाब्द" नामक प्रबन्ध में इमने इस बात को ठीक प्रमाणित करने की चेष्टा की है 🕆। उपवदात के शिलालेखों में नहपान को उपाधि " जहरात ज्ञप " मिलती हैं: परन्तु श्रयम के शिलालेख में उसकी उपाधि "स्वामी महात्तत्रप" दी है 🗓। नहपान के सिकों पर उसकी "चत्रप" वा "महाचत्रप" उपाधि नहीं मिलती। नहपान का ताँबे का केवल एक सिका कर्निघम को अजमेर में मिला था। उस पर एक ओर वज्र और तीर श्रीर ब्राह्मी श्रचरों में नहपान का नाम श्रीर दूसरी श्रीर घेरे में बाधि बुद्ध है × । नहपान के राजत्वकाल के अन्तिम

<sup>\*</sup> Rapson, B. M. C. p. cx; V. A. Smiths, Early History of India, 3rd Edition, pp. 209, 218

<sup>ं &</sup>quot;नहपान और शकाब्द्" नामक प्रबन्ध पुगतत्वविभाग की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित होने के लिये भेजा गया है। वह संभवतः १९१३ – १४ ई० की रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ होगा।

<sup>1</sup> Rapson, B. M. C. p. 65. Note 1.

<sup>×</sup> Ibid, p. 67, No. 252.

भाग में त्रथवा उसकी मृत्यु के उपरान्त श्रंध्रघंशी राजा गोतमीपुत्र शातकर्णि ने शकों के पहले त्रत्रप वंश का अधि-कार नष्ट कर दिया था और नहपान के चाँदी के सिकों पर अपना नाम लिखवाया था। ऐसे सिक्कों पर एक स्रोर सुमेरु पर्वत और उसके नीचे साँप श्रीर ब्राह्मी श्रवारों में "राञो गोतिम पुत्रस सिरि सातकणिस" लिखा है। इसरी श्रोर उद्धयिनी नगर का चिह्न है \*। गौतमीपुत्र शातकर्शि के पोते श्रथवा किसी वंशज के राजत्वकाल में सौराष्ट्र देश श्रंश्र राजाश्रों के हाथ से निकल गया था। श्रंध्रवंश के गौतमीपुत्र श्रीयज्ञशानकर्णि ने सौराष्ट्र के सिक्कों के ढंग पर चाँदी के सिक्के बनवाए थे। उन पर एक और राजा का मुख और ब्राह्मी श्रद्धरों में "रञो गोतिमपुतस सिरियञ सातकणिस" लिखा है। दूसरी श्रोर उज्जयिनि नगर का चिह्न, सुमेरु पर्वत, साँप श्रीर दाविणात्य के ब्राह्मी श्रवरों में " " एव गोतम पुतव हिरुयञ हातकशिष" लिखा है 🕆 ।

शक संवत की पहली शताब्दी के प्रथमाई में शक जातीय द्वितीय सत्रप वंश ने मालव और सौराष्ट्र पर अधिकार किया था। महास्त्रप चष्टन के पोते महास्त्रप रुद्रदाम ने मालव, सौराष्ट्र और कच्छ आदि देशों पर अधिकार करके बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। कच्छ में रुद्रदाम के राज्यकाल

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 68-70, Nos. 253-58.

<sup>†</sup> Ibid, p. 45, No. 178.

में शक संवत् ५२ (ईसवी सन् १३०) के खुदे हुए चार शिलालेक मिले हैं \*। सीराष्ट्र के गिरनार पर्वत पर कद्रदाम के
राजत्व काल में शक संवत् ७२ (ईसवी सन् १५०) का खुदा
हुश्रा पक वड़ा शिलालेख मिला है †। उसमें कद्रदाम के साम्राज्य का विवरण है। कद्रदाम उस समय पूर्व श्रीर पश्चिम श्राकरावन्ती, श्रनूपनिवृत्, श्रानर्त्त, सुराष्ट्र, श्वभ्र, मरु, कच्छु,
सिन्धुसौवीरि, कुकुर, श्रपरान्त, निषाद श्रादि देशों का स्वामी
था। उसने दित्तणापथ के राजा शातकर्णि को दो बार परास्त
किया था श्रीर यौधेय लोगों का नाश किया था।

रद्रदाम के दादा चएन के पिता का नाम घ्समोतिक था। उसके नाम का केवल एक सिक्का मिला है। परन्तु रैप्सन का अनुमान है कि वह सिक्का चएन का है ‡। चएन के समय से द्वितीय शक राजवंश के सिक्कों का प्रचार आरम्भ हुआ था। चएन के चाँदी और ताँबे के सिक्कों मिले हैं। चाँदी के सिक्कों प्रकार के हैं। पहले प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर चएन की उपाधि "चत्रप" × और दूसरे प्रकार के सिक्कों पर

<sup>\*</sup> Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1905-06, p. 165. F. Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXIII, p. 68.

<sup>†</sup> Epigraphia Indica, Vol. VIII, p. 36, ff.

Rapson, B. M. C. p. 71

x Ibid, pp. 72-73. No. 259.

"महात्तप" # है। इन सब सिक्कों पर एक ओर राजा का मुख और युनानी अन्तरों में राजा का नाम और उपाधि और दुसरी श्रोर सुमेर पर्वत श्रौर शशांक श्रादि चिह्न श्रौर ब्राह्मी तथा खरोष्टी श्रवरों में राजा का नाम श्रीर उपाधि लिखो है। चष्टन के ताँबे के सिक्कों पर एक ओर डंडे में बँधे हुए घोडे की मृत्तिं और दूसरी ओर सुमेरु, शशांक और तारका चिह्न हैं। पहली स्रोर यूनानी ऋचरों के स्रौर दूसरी स्रोर ब्राह्मी श्रचरों के कुछ चिह्न हैं 🕆। चष्टन के पुत्र जयदाम के दो प्रकार के ताँबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्के चौकोर हैं। उन पर एक भोर बैल और त्रिश्चल और यृनानी अचरों में कुछ लिखा हुआ है और दूसरी ओर सुमेरु, शशांक और ब्राह्मी असरी में "राज्ञो चत्रपस स्वामि जयदामस" लिखा है 🗘। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक छोर हाथी और दूसरी ओर उज्जयिनी नगरी का चिह है x । रुद्रदाम के दो प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं। दोनों ही प्रकार के सिक्कों पर एक छोर राजा का मस्तक और यूनानी श्रक्तों में कुछ लिखा है और इसरी ओर साँप और सुमेह पर्वत और ब्राह्मी बन्तरों में कुछ लिखा है। पहले प्रकार के सिक्कों पर "राक्षो चत्रपस जयदाम

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 73-75, Nos. 260-63

<sup>†</sup> Ibid, p. 75, Nos. 264.

<sup>‡</sup>Ibid, pp. 76-77, Nos. 265-68.

<sup>×</sup> Ibid, p. 77, No. 269.

पुत्रस राह्नो महाद्वात्रपस रुद्रदामस" \* श्रौर दूसरे प्रकार के सिक्कों पर यही बात दूसरी तरह से तिखी है 🕆। रुद्रदाम के पुत्र दामघ्सद के ज्ञाप उपाधिवाले तीन प्रकार के \ddag और महास्त्रप उपाधिवाले एक प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं x । इन सिक्कों पर कहीं तो "दामघ्सद" श्रौर कहीं "दाम-जदश्री" नाम लिखा है। दामजदश्री के लडके जीवदाम के समय से सौराष्ट्र के सिक्कों पर सम्वत् मिलता है। उन पर दिए इए वर्ष शक संवत के हैं । जीवदाम के सिक्कों पर शक संवत् १०० से १२० तक का उल्लेख है + । ३ घ्र राजार्क्यों के मिश्र धातु के सिक्कों के ढंग पर जीवदाम ने पोटिन (Potin) नामक धातु के एक प्रकार के सिक्के चलाए थे। उन पर एक श्रोर बैल श्रीर यूनानी श्रवारी के चिह्न हैं श्रीर दूसरी श्रोर समेर पर्वत, साँप आदि और ब्राह्मी असरों में राजा का नाम और उपाधि लिखी है ÷ । जीवटाम के बाद उसका चाचा रुद्रसिंह सिंहासन पर वैठा था। दूसरी शक शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में रुद्रसिंह श्रीर जीवदाम में बहुत दिनों तक युद्ध इस्रा था। इसी लिये उस समय के किसी वर्ष में जीवदाम

<sup>\*</sup> Ibid pp, 78-79. Nos. 270-75.

<sup>†</sup> Ibid p. 79. Nos 276-80.

<sup>‡</sup> Ibid. pp. 80-81, Nos. 281-85.

<sup>×</sup>Ibid, p. 82, Nos, 286-87.

<sup>+</sup> Ibid, p. 83.

<sup>÷</sup> Ibid, p. 85. Nos. 293-94.

के साथ और किसी वर्ष में रुद्रसिंह के नाम के साथ "महाचत्रप" उपाधि का व्यवहार मिलता है #। काठियावाड के हाला जिले के गुंडा नामक स्थान में एक शिलालेख मिला था जो रुद्रसिंह के राजत्वकाल में शक संवत् १०३ (ईसवी सन् १८१) का ख़द हुआ था 🕆 । जूनागढ़ के पास एक गुफा में रुद्रसिंह के राज्यकाल का खुदा हुन्ना और एक शिलालेख मिला है 1। दूसरी शक शताब्दी के त्रारम्भ से चौथी शताब्दी के दूसरे दशक तक सौराष्ट्र के चाँदी के सिक्षों में किसी प्रकार का परिवर्त्तन नहीं दिखाई देता। सभी सिक्षों पर एक श्रोर राजा का मस्तक श्रीर युनानी श्रक्तरों के चिह्न श्रौर दूसरी श्रोर सुमेरु पर्वत, सर्प इत्यादि श्रीर ब्राह्मी श्रद्धरों में राजा के पिता का नाम श्रीर राजा का नाम तथा उपाधि लिखी है। प्रत्येक राजा के सिक्के दो प्रकार के मिलते हैं । पहले प्रकार में राजा की उपाधि "सत्रप" और दुसरे प्रकार में "महात्तत्रप" है। रुद्रसिंह के पोटिन के सिक्के जीवदाम के सिक्कों की तरह हैं ×। जीवदाम के श्चितिरिक्त दामजदश्ची का सत्यदाम नामक एक और लडका था। उसके त्तत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्के मिले हैं +।

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 83-92.

<sup>†</sup> Indian Antiquary, Vol. X, p. 157.

Journal of the Royal Asiatic Society, 1890, p. 651.

<sup>×</sup> Rapson, B. M. C. pp. 93-94, Nos. 324-25.

<sup>+</sup> Ibid. p. 95.

महात्तत्रप रुद्रदाम के बड़े लड़के का लड़का जीवदाम था। उसके इसरे लड़के को रुद्रसिंह ने सिहासन से उतार दिया था। तब से बहुत दिनों तक सौराष्ट्र पर रुद्रसिंह के वंशाओं का ही अधिकार रहा । बहुत दिनों बाद जब रुद्रसिंह का वंश नष्ट अथवा दुर्बल हो गया, सम्भवतः तब जीवदाम के वंशजी ने फिर सौराष्ट्र पर अधिकार किया था। रुद्रसिंह के बाद उसका बडा लडका रुद्रसेन सिंहासन पर बैठा था। रुद्रसेन के सिक्कों पर शक संवत् १२१—१४४ का उइतेख है #। बडौदा राज्य के उखामंडल प्रदेश के मृतवासर नामक स्थान में रुद्रसेन के राज्यकाल का शक संवत् १२२ (ई० सन् २००) का ख़ुदा इत्रा एक शिलालेख मिला है ने और काठियावाड़ के उत्तर में जसधन नामक स्थान में रुद्रसेन के राज्यकाल का शक संवत् १२६ या १२७ (ईसवी सन् २०५ या २०६) का खुरा इग्रा एक और शिलालेख मिला है 🕻 । रुद्रसेन के बड़े लड़के पृथ्वीसेन के ज्ञत्रप उपाधिवाले चाँदी के सिक्के मिले हैं x । उन पर शक संवत् १४४ लिखा है। पृथ्वीसेन के छोटे भाई द्वितीय दामदजश्री ने इसके बहुत बाद सत्रप पद प्राप्त किया

<sup>•</sup> Ibid, pp. 96-105, Nos. 328-376.

<sup>†</sup> Journal of the Royal Asiatic Society. 1890. p. 652; 1899, pp. 380-81.

<sup>‡</sup> Ibid, 1890, p. 652, Indian Antiquary, Vol. XII, p. 32.

<sup>×</sup> Rapson; B. M. C. p. 106, No. 377.

था। इन होनों भाइयों के महाचत्रप उपाधिवाले सिक्के नहीं भिले हैं। इससे अनुमान होता है कि ये लोग सिंहासन पर नहीं बैठे थे। रुद्रसिंह का दूसरा बेटा संघदाम प्रथम रुद्रसेन के डपरान्त सिंहासन पर बैठा था। उसके चाँदी के सिक्के मिले हैं जिन पर शक संवत् १४४-४५ लिखा है #। संघदाम के बाद रुद्रसिंह का तीसरा बेटा दामसेन सौराष्ट्र के सिंहासन पर बैठा था। दामसेन के चाँदी के सिक्कों पर शक संवत् १४५ से १५ मतक लिखा मिलता है †। दामसेन के राज्य-काल में पोटिन के बने हुए संवत्वाले सिक्कों पर राजा का नाम या उपाधि नहीं है 🙏 टामसेन के राज्यकाल में उसके बड़े भाई प्रथम रुद्रसेन के दूसरे बेटे द्वितीय दामजदश्री ने स्तत्रप की उपाधि प्राप्त की थी। द्वितीय दामजदश्री के चात्रप उपाधिवाले सिक्कों पर शक संवत १५४-५५ लिखा है ×। द्यामसेन के चार बेटों के सिक्के मिले हैं। उनमें से वीरदाम के सिक्कों पर केवल जनप उपाधि मिलती है। उन सब सिक्कों पर शक संवत् १५६ से १६० तक का उल्लेख हैं +। शक संवत् १५= से १६१ तक ईश्वरदत्त नाम के किसी दूसरे वंश के राजा ने चाँदी के सिक्के बनवाए थे। उन सिक्कों पर

<sup>•</sup> Ib!d, p. 107. No. 378.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 108-112. Nos. 379-401.

<sup>1</sup> Ibid, pp. 113-14, Nos. 202-20.

<sup>×</sup> Ibid, pp. 115-16. Nos. 421-25.

<sup>+</sup> Ibid, pp. 117-21. Nos. 426-59.

उसकी महाज्ञत्रप उपाधि और समय के स्थान पर उसके राज्यारोहण का वर्ष लिखा मिलता है; जैसे—"राक्षो महासत्र-पस ईश्वरदत्तस वर्षे प्रथमे" अथवा "वर्षे द्वितीये" \*। ईश्वरदत्त सम्भवतः श्रामीर जाति का था 🕆। दामसेन के दूसरे लड़के यशोदाम ने ईश्वरदत्त के साथ एक ही समय में राज्याधिकार पाया था। उसके सिक्कों पर "तत्रप" और "महाज्ञत्रप" दोनों हो उपधियाँ मिलती हैं। इन सब सिक्कों पर शक संवत् १६० श्रीर १६१ दिया हुन्ना है 🖫 । यशोदाम के बाद दामसेन के तीसरे लडके विजयसेन ने सौराष्ट्रका राज्य पाया था। विजयसेन के सिक्कों पर "तत्रप" द्यौर "महा त्तत्रप" दोनों ही उपाधियाँ मिलती हैं। उन सिक्कों पर शक संवत् १६० से १७२ तक दिया इग्रा है x । विजयसेन के बाद दामसेन का चौथा बेटा तृतीय दामजदश्री सौराष्ट्र के सिंहासन पर वैठा था। उसके सिक्कों पर केवल "महाजत्रप" उपाधि मिलती है: श्रौर शक संवत् १७२ वा १७३ से १७६ तक दिया हुआ है + । तृतीय दामजदश्री के बाद दामसेन के बड़े लड़के वीरदाम का लड़का द्वितीय रुद्र सेन सौराष्ट्र के

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 124-25. Nos. 472-79.

<sup>†</sup> Ibid, p. CXXXIII.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 126-28. Nos. 480-87.

<sup>×</sup> Ibid, pp. 127-36. Nos. 388-555.

<sup>+</sup> Ibid, pp. 137-40. Nos. 556-580.

सिंहासन पर बैठा था। उसके सिक्कों पर भी केवल "महास्त्रपण डपाघि मिलती है। उन पर शक संवत् १७⊏ (१) से १६६ तक दिया हुआ है 🕾। द्वितीय रुद्रसेन के लड़के विश्वसिंह ने अपने पिता का राज्य पाया था। उसके सिक्कों पर "त्तत्रप" और "महात्तत्रप" उपाधियाँदी हैं: श्रीर शक संवत् १८६ से २०१ ( ? ) तक दिया है + । विश्वसिंह के बाद उसके भाई भर्तदाम ने राज्य पाया था श्रीर उसके सिक्कों पर दोनों उपाधियाँ हैं। उन सिक्कों पर शक संवत २०१ से २१७ तक दिया है 🖫 भर्तदाम के लड़के विश्वसेन के सिक्कों पर केवल सत्रप उपाधि है। उसके सिक्कों पर शक संवत् २१६ से २२६ तक दिया है ×। जान पड़ता है कि शक संवत् २१६ से २७० तक ( ईस्वी सन् २६४ से ३४= तक ) "महाचत्रप" उपाधिवाला कोई राजा नहीं था + । जान पडता है कि विश्वसेन के बाद दामसेन के वंश का अधिकार नष्ट हो गया था।

विश्वसेन के बाद स्वामी जीवदाम नामक एक साधारण मनुष्य के वंशजों ने सौराष्ट्र का सिंहासन पाया था। चष्टन के पिता घ्समोतिक की तरह जीवदाम की भी कोई राजकीय उपाधि नहीं मिलती। इसी लिये वह एक साधारण व्यक्ति

<sup>•</sup> Ibid, pp. 141-46. Nos. 581-626.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 147-52. Nos. 627-64.

Lbid, pp. 153-61. Nos. 665-718.

<sup>×</sup> Ibid, pp. 162-68. Nos. 719-66.

<sup>+</sup> Ibid, p. cxll.

समक्ता जाता है #। परन्तु उसके नाम के खरूप से श्रनुमान होता है कि वह चछन का वंशधर था। विश्वसेन के बाद स्वामी जीवदम के पुत्र द्वितीय रुद्रसिंह ने सौराष्ट्र का सिंहा-सन पाया था। उसके चाँदी के सिक्कों पर "ज्ञत्रप" उपाधि श्रीर शक संवत् २२७ से २३० (?) तक मिलता है 🕆 । द्वितीय रुद्रसिंह के बाद उसका लडका द्वितीय यशोदाम सिंहासन पर वैठा था। उसके चाँदी के सिक्कों पर "त्तत्रप" उपाधि श्रौर शक संवत् २३६ से २५४ तक मिलता है 🗓 । शक संवत् २५४ से २७० के बीच में महाज्ञत्रप उपाधिधारी स्वामी द्वितीय रुद्र-दाम ने सीराष्ट्रका राज्य पाया था । उसका कोई सिक्का नहीं मिलता x : परन्तु उसके लडके तृतीय हद्रसेन के सिक्कों पर "राजा". "स्वामी" श्रीर "महात्तत्रप" उपाधि मिलती है +। उसका वंशपरिचय अभी तक नहीं मिलाः परन्त उसके नाम के स्वरूप से श्रनुमान होता है कि वह चप्टन का वंशधर था। रैप्सन का अनुमान है कि द्वितीम रुद्रदाम द्वितीय रुद्रसिंह के पिता स्वामी जीवदाम का वंशज था ÷ । द्वितीय रुद्रदाम के पुत्र तृतीय रुद्रसेन के चाँदी के सिक्कों पर उसकी महाज्ञत्रप

<sup>\*</sup> Ibid, p. cxli.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 170-74, Nos. 767-93.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 175-78 Nos. 794-811.

<sup>+</sup> Ibid, p. 178, exlifi.

<sup>×</sup> Ibid, p. 179.

<sup>÷</sup> Ibid, p. clili.

उपाधि और शक संवत् २७० से २०० तक दिया है #। तृतीय रुद्रसेन से सीसे के बने हुए कई तिथियुक्त सिक्के मिले हैं। उन पर तिथि है और एक ओर वैल और दसरी ओर समेर पर्वत है †। तृतीय रुद्रसेन के बाद उसके पहले भानजे सिंह-सेन ने सौराष्ट्र का राज्य पाया था। सिंहसेन के चाँदी के सिक्की पर उसकी "महात्तत्रप" उपाधि श्रौर शक संवत् ३०४ से ३०६ ( ? ) तक दिया है 🖫 सिंहसेन के बाद उसका लड़का चतुर्थ रुद्रसेन सौराष्ट्र का अधिकारी हुआ था । जान पड़ता है कि वह शक संवत् ३०६ से ३१० तक सिंहासन पर था × । चतुर्थ रुद्रसेन के बाद तृतीय रुद्रसेन के दूसरे भान्जे (?) सत्यसिंह ने सौराष्ट्र का राज्य पाया था। उसका कोई सिक्का नहीं मिलता +। परन्तु उसके पुत्र तृतीय रुद्रसिंह के सिक्कों पर उसकी "राजा", "महाचत्रप" श्रीर "स्वामी" उपाधि मिलती है। सत्यसिंह का पुत्र तृतीय रुद्रसिंह संभवतः शक जातीय क्तत्रप वंश का श्रन्तिम राजा था। उसके चाँदी के सिक्कों पर महात्तत्रप उपाधि श्रौर शक संवत् ३१० (?) मिलता है ÷। समुद्रगुप्त के पुत्र द्वितीय चन्द्रगुप्त ने गीप्त संवत् =२ से

<sup>•</sup> Ibid, pp. 179-88, Nos. 812-903.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 187-188 Nos. 889-903.

<sup>1</sup> Ibid, pp. 189-90, Nos. 904-06.

<sup>×</sup> Ibid, p. 191.

<sup>+</sup> Ibid, p. cxlix.

<sup>÷</sup> Ibid, pp. 192-94, Nos. 907-29.

पहले मालव पर अधिकार किया था \* और ईस्वी सन् ४१५ से पहले ही सौराष्ट्र पर से शकों का अधिकार उठ गया था। जन्नपा के सिक्कों के ढंग पर बने इए द्वितीय चन्द्र-ग्रप्त के चाँदी के सिक्कों पर संवत् की दहाई की जगह तो ६ मिलता है, परन्त इकाई की जगह का श्रंक पढ़ा नहीं जाता 🕆 । इससे सिद्ध होता है कि गौप्त संवत् ६० से ६६ के बीच में चन्द्रगुप्त ने सौराष्ट्र पर श्रधिकार किया था; क्योंकि गौत संवत् ६६ में प्रथम कुमारगुप्त ने अपने पिता का राज्य पाया था 🗓 । द्वितीय चन्द्रगुप्त के चाँदी के सिक्कों में दो विभाग मिलते हैं। दोनों विभागों में एक आर राजा का मुख, युनानो अन्तरों के चिह्न और वर्ष और दूसरी ओर गरुड़ की मुर्त्ति श्रीर ब्राह्मी लिपि है। पहले विभाग के सिक्कों पर दूसरी श्रोर "परमभागवत महाराजाविराज श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमादित्यः" × ; श्रीर दूसरे विभाग के सिक्कों पर "श्रीगुप्तकुतस्य महाराजा-धिराज श्रीचन्द्रगुप्तविक्रमांकस्य" तिखा है +। द्वितीय चन्द्रगुप्त कं पुत्र सम्राट् प्रथम कुमारगुप्त के चाँदी के सिक्के दो प्रकार के हैं। पहलेवाले परिच्छेद में कहा जा खुका है कि पहले

<sup>\*</sup> Fleet's Gupta Inscriptions, p. 25.

<sup>†</sup> Allan, British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta Dynasties, p. XXXIX.

<sup>‡</sup> Fleet's Gupta Inscriptions, p. 43.

<sup>×</sup> Allan B. M. C. pp. 49-51, Nos. 133-39.

<sup>+</sup> Ibid, p. 51, No. 140,

प्रकार के सिक्के मध्य देश में चलाने के लिये बने थे। इसरे प्रकार के सिक्के मालव और सौराष्ट्र में चलाने के लिये बने थे। उन पर एक श्रोर राजा का मुख, यूनानी श्रज्ञरों के चिह्न श्रीर ब्राह्मी श्रव्तरों में संवत् है। दूसरी श्रोर गरुड़ श्रीर ब्राह्मी अज्ञरों में कुमारगुप्त का नाम और उपाधि है। ऐसे सिक्कों के तीन विभाग हैं। पहले और तीसरे विभाग के सिक्कों पर दूसरी श्रोर "परमभागवत महाराजाधिराज श्रीकुमारगुप्तमहे-न्द्रादित्यः" \* भ्रौर दूसरे विभाग के सिक्कों पर "परम-भागवत राजाधिराज श्री कुमारगुप्त महेन्द्रादित्यः" † लिखा है। सौराष्ट्र श्रौर मालव में चलने के लिये बने हुए स्कन्दगुप्त के चाँदी के सिक्कों के तीन विभाग मिलते हैं। पहले विभाग के सिक्कों पर एक ओर राजा का मुख, यूनानी श्रद्धरों के चिह्न श्रौरब्राह्मी अन्तरों में संवत् श्रौरदूसरी श्रोर गरुड़ की मूर्ति श्रौर ब्राह्मी श्रवरों में "पमभागवत महाराजाधिराज श्रीस्कन्दगुप्त विक्रमादित्यः" लिखा है ‡। दूसरे विभाग के सिक्कों पर गरुड़ की मूर्ति की जगह एक बैस की मूर्ति है +। तीसरे विभाग के

<sup>\*</sup> Ibid, pp 89-96, Nos. 258-305; pp. 98-107, Nos. 321-84.

<sup>† 1</sup>bid, pp. 96-98, 306-20' तृतीय विमाग के कई सिक्कों पर भी 'भइस्तजाधिराज' के बदले में "राजाधिराज" छपाधि है। Ibid, pp, 100-07. Nos. 332-84.

Ibid, pp. 119-21. Nos. 432-44.

<sup>+</sup> Ibid, pp. 121-22, Nos. 445-50,

सिक्कों पर बैल की जगह एक वेदी है \*। इस विभाग में तीन उपविभाग हैं। पहले उपविभाग में दूसरी और "परम-भागवत श्रीविक्रमादित्यस्कन्द्गुप्तः" त्निखा है 🕆। दुसरे उपिन-भाग में "परमभागवत श्रीविक्रमादित्यस्कंद्गुप्तः" श्रीरतीसरे उपविभाग में "परमभागवत श्रीस्कन्दग्राः" × लिखा है। स्कन्द-गुप्त के बाद सीराष्ट्र भीर मालव पर से गुप्तवंशीय सम्राटी का अधिकार उठ गया था। ईसवी पाँचवीं शाताब्दी के अन्तिम भाग में बुधगुप्त नाम के एक राजा ने मालव का राज्य पाया था और शक राजाओं के सिक्कों के ढंग पर चाँदी के सिक्के बनवाए थे। चाँदी के इन सिक्कों पर गौप्त संबत् १७५ मिलता है और दूसरी ओर "विजितावनिरवनिपतिः श्रीबुधगुप्तो हिविजयति" लिखा है + । गौत संवत् १६५ के खुदे हुए और ईरान में मिले इए एक शिलालेख में व्याप्त का सम्रोण मिला है ÷ । अब तक यह निश्चित करने का काई उपाय नहीं मिला कि बुधगुप्त का गुप्त राजवंश के साथ क्या संबंध था। गौप्त संवत् १८१ में ख़दे इए और ईरान में मिले इए एक और शिलालेक में भानुगुप्त नाम के मालव के एक और राजा का बहांक है = )

<sup>•</sup> Ibid, p. 122.

<sup>†</sup> Ibid, pp. 122-24, Nos. 451-71.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 124-29. Nos. 472-520.

<sup>× 1</sup>bid, p. 129. Nos. 521-22.

<sup>+</sup> Ibid, p. 153, Nos. 517-19.

<sup>⇒</sup> Fleet's Gupta Inscriptions p. 89.

<sup>=</sup> Ibid, p, 92.

į

भातुगुप्त के बाद मालव पर हुए लोगों का अधिकार हुआ था। स्कन्दगुप्त की मृत्यु के उपरान्त गुजरात पर वलभी के मैत्रक-वंशी राजाओं का श्रीर सीराष्ट्र पर त्रकुटक राजाओं का अधिकार इस्रा था। मैत्रकवंशी राजा लोग गुप्त राजाओं के सिक्कों के दंग पर अपने सिक्के बनवाते थे। उन पर एक ओर राजा की मूर्ति और दूसरी श्रोर एक त्रिशुल है। उन पर जो कुछ लिखा है, वह अभी तक पढ़ा नहीं गया । त्रैकूट वंश के दहसेन और ब्याघ्रसेन नामक दो राजाओं के सिक्के मिले हैं। दहसेन के लिक्कों पर एक श्रोर राजा का मस्तक श्रीर दूसरी श्रोर चैत्य, तारका श्रीर ब्राह्मी श्रवारी में "महाराजेन्द्रदत्तपुत्रपरमवैष्णवधी-महाराजदहसेन" लिखा है 🕆 । सुराट के पास पर्दी नामक स्थान में पक ताम्रलेख मिला है। उससे पता चलता है कि दहसेन ने अध-मेध यज्ञ किया था ग्रौर त्रैकुटक संवत् २०० (कलचूरि, चेदि संवत् २०७=ईसवी सन् ४५६) में एक ब्राह्मण को एक गाँव इान दिया था 🖫 । दहसेन के लड़के का नाम ब्याब्रसेन था । ब्बाब्र-

<sup>\*</sup> V. A Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 127, Nos. III;—Rapson's Indian Coins, p. 27.

<sup>†</sup> Rapson, British Museum Catalogue of Indian Coins, Andhras and W. Ksatrapas etc. pp. 198-201, Nos. 930-74.

<sup>‡</sup> Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol, XVI, p. 346.

### [ **२**१० ]

सेन के चाँदी के सिक्के दहसेन के सिक्कों की तरह हैं। उन पर दूसरी श्रोर "महाराजदहसेन पुत्रपरमवैष्णवश्रीमहाराजन्याझ-सेन" लिखा है। \* शक राजाश्रों के सिक्कों के ढंग पर बने हुए भीमसेन † श्रोर कृष्णराज ‡ नामक दो राजाश्रों के सिक्कों मिले हैं। भीमसेन का एक शिलालेख मिला है ×; परन्तु उस का समय श्रथवा वंशपरिचय श्रभी तक निश्चित नहीं हुशा। पहले मुद्रातत्त्व के ज्ञाताश्रों का श्रजुमान था कि यह कृष्णराज राष्ट्रकृटवंशी द्वितीय कृष्णराज था +; परन्तु रैप्सन ने इस बात को नहीं माना है ÷। कृष्णराज के नाम के सिक्के बम्बई के नासिक जिले में मिलते हैं =। श्रागे के श्रध्याय में मालव में बने हुए श्रंश्र राजाश्रों के सिक्कों का विवरण दिया गया है।

<sup>\*</sup> Rapson, B. M. C. pp. 202-03 Nos. 975-82.

<sup>†</sup> Rapson, Indian Coins, p. 27.

Cunningham's Coins of Mediaeval India; p. 8, pl. I. 18.

<sup>×</sup> Cunningham, Archaeological Survey Reports, Vol. IX. p. 119. pl. XXX.

<sup>+</sup> Journal of the Royal Asiatic Society 1889, p. 138.

<sup>÷</sup> Indian Coins. 27.

<sup>=</sup> Elliott, Coins of Southern India, p. 149.

#### [ २११ ] सौराष्ट्र का द्वितीय राजवंशः— ध्समोतिक १ चष्टन जयदाम २ प्रथम रुद्रदाम ५ प्रथम रुद्रसिंह ३ प्रथम दामध्सद वा दामजदश्री ७ संघदाम ४ जीवदाम ६ प्रथम रुद्रसेन सत्यदाम पृथिवीसेन वीरदाम ६ प्रथम यशोदाम द्वितीय द।मजदश्री १० विजयसेन ११ तृतीय दामजदश्री १२ द्वितीय रुद्रसेन १३ विश्वसिंह स्वामी जीवदाम द्वितीय रुद्रसेन द्वितीय यशोदाम १५ द्वितीय रुद्रदाम १६ तृताय रुद्रसेन कन्या १६ सत्यसिंह १७ सिंहसेन १८ चतुर्थ ख्द्रसेन २० तृतीय रुद्रसिंह

## नवाँ परिच्छेद

### दिवाणापथ के पुराने सिके

दक्षिणापथ की तौल की रीति उत्तरापथ की तौल की रीति की तरह नहीं है। दक्षिणापथ में घुँघची के बीज के बदले में करंज या कंज के बीजों से तील आरम्भ होती है। करंज का एक बीज तील में ५० ग्रेन के लगभग होता है \*। बहुत प्राचीन काल से ही दिच्छा में सोने के गोलाकार सिक्कों का प्रचार था। सोने के ये सिक्के "फण्म्" कहलाते हैं। एक फण्म् तील में करंज के एक बीज के बराबर होता है 🕆 । सम्भवतः सबसं पहले फर्णम् लीडिया अथवा और किसी पश्चिमी देश के पुराने सिक्कों के ढंग पर बने थे। जिस प्रकार लीडिया देश के पुरान सिक्के गोलाकार सुवर्ण पिएड पर श्रंक-चिह्न श्रंकित करके बनाए जाते थे, इसी प्रकार फण्म् भी वनाए जाते थे। बहुत पुराने फएम् गोलाकार सुर्वण पिएड मात्र श्रीर देखने में इमली के बीज की तरह होते थे 1 । श्रागं चलकर श्रंकचिह्न श्रंकित करने

<sup>•</sup> Elliott's South Indian Coins p. 52 note.I.

<sup>†</sup> Ibid p. 53.

<sup>‡</sup> Ibid; V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum Calcutta, Vol. 1, p. 317, Nos. 1-8.

के तिये ये सुवर्ण पिएड चकाकार हो गए # । इमली के बीज की तरह के सिक्के विजयानगर के राजाओं, पुर्त्तगीजों † और झँगरेज व्यापारियों ‡ ने बनवाए थे। ईसवी संवत् १=३५ में जब भारतवर्ष में सब जगह एक ही तरह के सिक्के चलने लगे, तब ऐसे सिक्कों का प्रचार उठ गया × ।

द्तिणापथ के सिक्कों में श्रंश्र जातीय राजाओं के सिक्के सब से पुराने हैं। किसी समय श्रंश्र राजाओं का साम्राज्य नर्मदा के द्तिणी किनारे से समुद्र तट तक था। इसी लिये मालव, सौराष्ट्र, अपरान्त श्रादि भिन्न भिन्न देशों में भी अन्ध्र राजाश्रों के भिन्न भिन्न देशों के सिक्के मिले हैं। श्रंश्र देश अर्थात् कृष्णा श्रौर गोदावरी नदी के बीच के प्रदेश में दो तरह के सिक्के मिले हैं। ये दोनों तरह के सिक्के भिन्न भिन्न समय में प्रचलित नहीं थे; क्योंकि पुडुमावि, चन्द्रशाति, श्रीयञ्च श्रौर श्रीकद्र श्रादि राजाश्रों ने दोनों प्रकार के सिक्के बनवाप थे। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर सुमेर पर्वत श्रौर दृसरी श्रोर उज्जयिनी नगरी का चिह्न मिलता है। इन पर के लेखों के श्रादर स्पष्ट नहीं हैं +। इस प्रकार के पाँच श्रंश्र राजाश्रों के

<sup>\*</sup> Ibid pp. 323-25

<sup>†</sup> Ibid, p. 318, Nos. 1-2.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 319-20.

<sup>×</sup> Ibid, p. 311.

<sup>+</sup> Rapson, Catalogue of Indian Coins, Andhras W. Ksatrapas, etc. p. 1xxii.

#### सिक्के मिले हैं:-

- (१) वाशिष्ठीपुत्र श्रीपुडुमावि।
- (२) वाशिष्ठीपुत्र श्रीशातकर्णि ।
- (३) वाशिष्ठीपुत्र श्रीचंद्रशाति।
- (४) गोतमीपुत्र श्रीयश्रशातकर्णि।
- ( ५ ) श्रीरुद्रशातकर्णि #।

दूसरे प्रकार के सिक्कों पर पहली ओर घोड़े, हाथी अथवा दोनों की मूर्तियाँ मिलनी हैं। किसी किसी सिक्के पर सिंह की मूर्ति भी है। ऐसे सिक्कों का लेख बहुत ही अस्पष्ट है †। इन सिक्कों पर नीचे लिखे अंध्र राजाओं के नाम मिलते हैं:—

- (१) श्रीचन्द्रशाति।
- (२) गोतमीपुत्र श्रीयश्रशातकर्णि ।
- (३) श्रीरुद्रशातकर्णि 🗘 ।

मध्य प्रदेश में पोटिन नामक मिश्र धातु के बने हुए एक प्रकार के सिक्के मिलते हैं। उन पर एक खोर हाथी की मूर्ति और दूसरी खोर उज्जयिनी नगर का चिह्न है × । इस प्रकार के नीचे लिखे खंध्र राजाओं के सिक्के मिले हैं:—

<sup>\*</sup> Ibid.

<sup>†</sup> Ibid, p. lxxiv.

lbid.

<sup>×</sup> Ibid, p. lxxx.

- (१) पुडुमावि।
- (२) श्रीयञ्च।
- (३) श्रीरुद्र।
- ( ४ ) द्वितीय श्रोकृष्ण् #।

दिल्लापथ के अनन्तपुर श्रीर कड़प्पा जिले में एक प्रकार के सीसे के सिक्के मिले हैं। उन पर पहली भ्रोर घोड़ा, सुमेर पर्वत और बोधिवृत्त मिलता है। ऐसे सिक्कों पर के लेख पूरी तरह से पढ़े नहीं गए हैं †।

चोड़मंडल के किनारे पर एक और प्रकार के सीसे के सिक्के मिले हैं। उन पर एक ओर एक जहाज और दूसरी ओर उज्जयिनी नगरी का चिह्न है ै। ऐसे सिक्के सम्भवतः अंध्र राजाओं के हैं; क्योंकि उनमें से एक सिक्के पर "पुडुमावि" नाम पढ़ा गया है ×। मैस्र के उत्तर में सीसे के एक प्रकार के बड़े सिक्के मिले हैं। उन पर एक ओर वैल और दूसरी ओर बोधिवृत्त और सुमेरु पर्वत है। ऐसे सिक्कों पर "सदक एक इलाय महारिठस" लिखा है +। रैप्तन का अनुमान है कि ऐसे सिक्के अंध्र राजाओं के किसी महारिठ (महाराष्ट्रीय?)

<sup>.</sup> Ibid.

<sup>†</sup> Ibid, p lxxxi

Libid.

<sup>×</sup> Ibid, p. lxxxii.

<sup>+</sup> Ibid, pp. lxxxii-lxxxiii.

वंशी शासक के बनवाए हुए हैं #। कारवार जिले अर्थात् कनाड़ा प्रदेश के उत्तराई में मिले हुए सीसे के कुछ बड़े [सिक्कों पर धुटुकड़ानन्द और मुड़ानन्द नाम के दो राजाओं का नाम मिलता है। ऐसे सिक्कों पर एक ओर सुमेरु पर्वत और दूसरी ओर बोधिवृत्त है †। महाराष्ट्र देश के दित्तिण भाग अर्थात् वर्त्तमान कोल्हापूर राज्य में एक प्रकार के सीसे के सिक्कों मिलते हैं। ऐसे सिक्कों पर के लेख का अर्थ अभी तक साफ समस में नहीं आया है। इनपर पहली ओर सुमेरु पर्वत और बोधिवृत्त और दूसरी ओर कमान और तीर है। ऐसे सिक्कों पर तीन प्रकार के लेख मिलते हैं:—

- (१) रञो वासिठीपुतस विङ्वायकुरस ।
- (२) रञो माटरिपुतस सिवलकुरस।
- (३) रञो गोतमिषुतस विड़िवायकुरस ‡।

विड़िवायकुर और सिवलकुर इन दोनों शब्दों का अर्थ अभी तक निश्चित नहीं हुआ। रैप्सन का अनुमान है कि ये शब्द स्थानीय भाषाओं में लिखी हुई स्थानीय उपाधियाँ हैं ×। इस विषय में भी संदेह है कि ऐसे सिक्के अन्ध्र राजाओं के हैं या नहीं। श्रीयुक्त देवदक्त रामकृष्ण भागृडारकर का अनुमान है कि

<sup>\*</sup> Ibid, p. lxxxii.

<sup>†</sup> Ibid, p. lxxxiil.

Ibid pp. lxxxvi-lxxxvii.

<sup>×</sup> Ibid, p. lxxxvii.

ये अन्ध्र राजाओं सिक्के नहीं हैं #। पंडितवर श्रीयुक्त सर रामकृष्ण गोपाल भागडारकर के मतानुसार ये सिक्के अन्ध्र साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रदेशों के शासकों के बनवाए हुए हैं †। अब तक इन तीनों प्रकार के सिक्कों का समय अथवा परिचय निश्चित नहीं हुआ। सोपारा और गुरजात में गौतमीपुत्र शात-कर्णि और श्रीयज्ञशातकर्णि ने जो सिक्के बनवाए थे, उनका विवरण पिछले परिच्छेद में दिया जा चुका है।

मालव में अन्ध्र राजवंश के सबसे पुराने सिक्के मिले हैं।
ये सिक्के अवन्ती नगर के सिक्कों के ढंग पर बने हैं और इन
पर "रञो सिरिसातस" लिखा रहता है ‡। नानाघाट को गुफा
में श्रीशातकर्णि की पत्थर की मृत्तिं के नीचे जिस प्रकार के
अत्वरों में "रञो श्रीसातस" लिखा है ×, वह ठीक इन सिक्कों
के लेख के अत्वरों के समान है +। प्राचीन लिपितत्व के अनुसार
पेसे सिक्के और शिलालेख ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी के
मध्य भाग के बने और खुदे हुए हैं।

खर्गीय परिडत भगवानलाल इन्द्रजी ने अपने एकत्र किए

<sup>\*</sup> Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXIII. p. 68.

<sup>†</sup> Early History of Deccan, 2nd Edition p. 20.

<sup>‡</sup> Rapson, B. M. C. p. xcli.

X Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XIII, p. 311.

<sup>+</sup> Rapson, B. M. C. p. xcili.

इए सिक्के मरते समय लएडन के ब्रिटिश म्युजिश्रम को प्रदान कर दिए थे। उन सिक्कों में दो प्रकार के सिक्के मिलते हैं। उन सिक्कों पर के लेख का जो ग्रंश पढ़ा जा सका है, उससे पताचलता है कि ये सिक्के भी ग्रन्ध्र राजाओं के ही हैं। पहले प्रकार के सिक्के ईरान के पुराने सिक्कों की तरह हैं #। कर्निघम ने लिखा है कि इस प्रकार के सिक्के पुरानी विदिशा नगरी (वर्त्तमान बेसनगर) के खँडहरों में श्रीर वेस तथा बेतवा नदी के बीच के प्रदेश में मिलते हैं 🕆 । इसलिये रैप्सन का श्रमान है कि ये पूर्व मालव के सिक्के हैं 🖫 ऐसे सिक्की के चार विभाग हैं। पहले विभाग के सिक्के पोटिन के बने हैं। उन पर पक ब्रोर घेरे में बोधिवता, उज्जयिनी नगर का चिह्न, नन्दिपाइ चिह्न श्रीर सूर्य का चिह्न है। दृसरी श्रार हाथी की मृर्त्ति श्रौर खस्तिक चिह्न है × दूसरे विभाग के सिक्कों पर पहली ब्रोर हाथी की मृत्ति ब्रौर दूसरी ब्रोर घेरे में बोधि-वृत्त और उज्जयिनी नगर के चिह्न हैं। इस विभाग के सिक्के ताँबे के बने इप हैं + । तीसरे विभाग के सिक्कों ,पर पहली श्रोर सिंह की मूर्ति श्रौर निन्दिपाद चिह्न श्रोर दूसरी श्रोर घेरे में बोधिवृत्त और उज्जियिनी नगर का चिह्न है। ऐसे सिक्के

<sup>\*</sup> Ibid, p. xev.

<sup>†</sup> Cunningham's Coins of Ancient India, p. 99.

Rapson, B. M. C. p. xcv.

 $<sup>\</sup>times$  Ibid, p. 3, Nos. 5-6.

<sup>+</sup> Ibid, No. 7.

भी ताँवे के बने हुए हैं # | विशेष विभाग के सिक्के पोटिन के बने हुए हैं | उन पर पहली ओर सिंह की मूर्ति और स्वस्तिक चिह्न है और ब्राह्मी अन्तरों में "रओसातकंणिस" उलटी तरफ लिखा है | दूसरी ओर निन्दिपाद चिह्न के बीच में उज्जिनी नगर का चिह्न और घेरे में बोधिवृत्त है † | इन चारों विभागों के सिक्के चौकोर हैं | दूसरे प्रकार के सिक्कों के दो विभाग हैं | पहले विभाग के सिक्कों पर एक ओर हाथी की मूर्ति, शंख और उज्जियनी नगर का चिह्न है | दूसरी ओर घेरे में बोधिवृत्त है | ऐसे सिक्के पोटिन के बने हुए और गोलाकार हैं ‡ | दूसरे विभाग के सिक्के ताँवे के बने हुए और चौकोर हैं | इसके सिवा उनकी और सब बातें पहले विभाग के सिक्कों की तरह हैं × |

भिन्न भिन्न समय में श्रंध राजाओं का श्रधिकार भिन्न भिन्न प्रदेशों में था; इसलिये भिन्न भिन्न श्रंध राजाओं के बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्के मिला करते हैं। जिस समय जो प्रदेश श्रंध राजाओं के श्रधिकार में श्राया, उस समय श्रंध राजाओं ने उसी देश के सिक्कों के ढंग पर श्रपने सिक्के बन-बाए। जान पड़ता है कि ईसा से पूर्व दूसरीशताब्दी में मालव

<sup>\*</sup> Ibid, p. 4, No. 8.

<sup>†</sup> Ibid, Nos. 9-11.

<sup>1</sup> Ibid pp. 17-19, Nos. 59-75.

<sup>×</sup> Ibid, p. 19, No. 87.

देश में श्रंध राजाओं का राज्य था। इसी लिये मालव में मिले इए "श्रीसात" के नाम के सिक्के मालव के पूराने सिक्कों कें ढंग पर बने थे। श्रीसात के नाम के सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर हाथी और नदी के जल में तैरती हुई तीन मञ्जलियों की मृत्ति है। ऐसे सिक्के सीसे के बने हुए हैं #। दूसरे प्रकार के सिक्के पोटिन के बने हैं। उनपर पक ब्रोर हाथी की मुर्त्ति, घेरे में बोधिवृत्त, सुमेरु पर्वत और मञ्जूलो सहित नदी है। दूसरी श्रोर बाड़े हुए मनुष्य की मुर्ति श्रीर उज्जयिनी नगर का चिह्न है 🕆। मालव के पुराने सिक्की के ढंग पर बना हुआ सीसे का एक सिक्का मिला है, जिस पर किसी राजा के नाम के आदि के दो अन्तरों को "अज" पढ़ा जा सकता है 🙏 । अन्ध्र देश के गोदावरी जिले में और एक सीसे की मुर्त्ति मिली है, उस पर एक श्रोर राजा के नाम के अन्त के दो अन्तरों को "वीर" पढ़ा गया है ×। पूर्व और पश्चिम मालव में मिले हुए छः प्रकार के जिन सिकों का पहले वर्णन किया गया है, उन पर साधारएतः "सातकणिस" लिखा है +। महाराष्ट्र देश के दत्तिए ग्रंश में जो तीन प्रकार के सिक्के मिलते हैं, उनमें भी परस्पर कुछ प्रकार-भेद मिलता

<sup>\*</sup> Ibid, p. 1, No. 1.

<sup>†</sup> Ibid, No. 2.

Ibid, p. 2., No. 3.

<sup>×</sup> Ibid, No. 4

<sup>+</sup> Ibid, pp. 3-4.

है। वाशिष्ठीपुत्र विडिवायकुर के नाम के सिक्के दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्के सीसे के बने हैं। उन पर एक श्रोर सुमेरु पर्वत, घेरे में बोधवृत्त श्रौर स्वस्तिक श्रौर दूसरी श्रोर कमान श्रीर तीर है #। इसरे प्रकार के सिक्के पोटिन के बने हैं। उन पर एक ओर सुमेरु पर्वत के ऊपर वृत्त और निन्दिपाद चिह्न श्रीर दूसरी श्रोर कमान श्रीर तीर हैं 🕆। माठरीपुत्र सिवलाकुर के नाम के सिक भी दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्के सीसे के बने हैं। उन पर एक श्रोर सुमेर पर्वत के ऊपर बोधिवृत्त और दूसरी आर धनुष है 🗘। दूसरे प्रकार के सिक्के पोटिन के बने हैं। उन्।पर एक श्रोर सुमेर पर्वत के ऊपर बोधिवृत्त श्रीर निन्दिषाद चिह्न श्रीर दूसरी श्रीर कमान और तीर है × । गौतमीपुत्र विड्वायकुर के सिक् भी हो प्रकार के हैं-सोसे + के श्रीर पोटिन के। पोटिन के बने सिक्कों के दो विभाग हैं। पहले विभाग में पहली श्रोर नन्दिपाद ÷ श्रौर दूसरे विभाग में स्वस्तिक चिह्न = है। पश्चिम भारत में मिले इप पोटिन के बने कुछ सिक्कों पर एक श्रोर

<sup>\*</sup> lbid, p. 5, Nos 13-16.

<sup>† 1</sup>bid, p 6, Nos. 17-21.

I Ibid, pp. 7-9, Nos. 22-30.

x Ibid, p. 9, Nos. 31-32.

<sup>+</sup> Ibid, pp. 13-14, Nos. 47-52.

<sup>÷</sup> Ibid, p. 15, Nos. 53-58.

<sup>=</sup> Ibid, p. 16.

हाथी की मुर्त्ति, शंख और उज्जयिनी नगर का चिह्न और दूसरी श्रोर बोधिवृत्त मिलता है #। रैप्सन का श्रनुमान है कि नहपान को परास्त करने से पहले गौतमीपुत्र शातकर्णि ने ये सब सिक्के बनवाए थे 🕆 । श्रन्ध देश में मिले हुए जिन सिक्कों पर एक ओर सुमेर पर्वत और दूसरी ओर उज्जयिनी नगर का चिह्न हैं, उन पर "रञ्जोवासिठिपुतस सिरि पुडुमाविस" लिखा है 🖫 परन्तु मध्य प्रदेश के चाँदा जिले में मिले हुए पोटिन के वने सिकों पर x श्रीर चोरमंडल के किनारे मिले हुए सीसे के बनं सिक्कों पर + "सिरि पुडुमाविस " लिखा रहता है। श्रंध्र देश के कृष्णा और कावेरी जिले में वासिष्ठी-पुत्र श्रीशिवशातकाँग, वासिष्टीपुत्र श्रीचन्द्रशाति श्रीर गौतमी-पुत्र श्रीयक्षशातकर्णि के सीसे के सिक्के मिलते हैं। वासिष्ठी पुत्र श्रीशिवशातकर्णि के सिद्धे एक प्रकार के हैं ÷ । श्रीचन्द्रशाति के एक प्रकार के सिक्षों पर 'वासिष्ठीपुत्र' विशेषण मिलता है =। परन्तु दूसरं प्रकार के सिक्कों पर यह विशेषण नहीं है ##।

<sup>\*</sup> Ibid, pp 17-19. Nos. 59-87.

<sup>†</sup> Ibid, p. xcv.

<sup>‡</sup> Ioid, p 20, Nos. 88-89.

<sup>×</sup> Ibid, p. 21, Nos. 90-94.

<sup>+</sup> Ibid, pp. 22-23, Nos. 95-104.

<sup>÷</sup> Ibid, p. 29. Nos. 115-16.

<sup>=</sup> Ibid, pp. 30-31, Nos. 117-24.

<sup>\*\*</sup> Ibid, pp 32-33, Nos. 125-31.

अन्ध्र देश के मिले हुए गौतमीपुत्र श्रीयक्षशातकर्णि के सिक्कें सीसे के बने हैं #। परन्तु मध्य प्रदेश के चाँदा जिले में मिले हुए उसके सिक्कें पोटिन के बने हैं †। चाँदा और अन्ध्र देश में श्रीकृष्णशातकर्णि नामक एक राजा के पोटिन के बने सिक्कें मिले हैं। उन पर एक श्रोर हाथी की मूर्ति है और ब्राह्मी श्रवरों में "सिरि कह्नसातकणिस" लिखा है। दूसरी श्रोर दूसरे अन्ध्र सिक्कों की तरह उज्जयिनी नगर का चिह्न है ‡

दिल्ला में वीरबोधि अथवा वीरबोधिदत्त ×, शिवबोधि +, चन्द्रबंधि और श्रीबोधि ÷ नामक चार राजाओं के सीसे के सिक्कें मिलते हैं। परन्तु अब तक इनका परिचय वा समय निश्चित नहीं हुआ। कुमारिका अन्तरीप के पास के स्थानों में प्राचीन अंक-चिह्नवाले सिक्कों के ढंग पर एक प्रकार के चौकोर सिक्कें बनते थे। मुद्रातस्वविद् लोगों का अनुमान है कि इस प्रकार के सिक्कें पाएड्य राजामों के हैं। सम्भवतः ये सब सिक्के ईसवो सन् के आरम्भ से ईसवी तीसरी श्रताब्दी के अन्त तक प्रचलित थे। पाएड्य राजामों के एक प्रकार के सोने के सिक्कें मिले हैं जिन पर उनका दो

<sup>\*</sup> Ibid, pp. 34-41, Nos. 132-64.

<sup>†</sup> Ibid, p. 42. Nos. 163-70.

<sup>1</sup> Ibid. p. 48, Nos. 180.

<sup>×</sup> Ibid, pp. 207-08, Nos. 983-87.

<sup>+</sup> Ibid, p. 209, Nos. 988-92.

<sup>÷</sup> चन्द्रबोध-Ibid, p. 210, Nos. 993-97 श्रीवाध-No. 998.

मञ्जलियोंवाला चिह्न है #। मुद्रातत्त्व के ज्ञातात्रों का अनु-मान है कि ऐसे सिक्के ईसवी सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक प्रचलित थे †। ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी में पाएड्य देश को चोल राजाशों ने जीत लिया था। इसी लिये उस समय के ताँबे के सिक्कों पर पांड्य राजाशों के दो मञ्ज-लियोंवाले चिह्न के साथ चोल राजाशों का वाधवाला चिह्न भी मिलता है ‡।

वर्त्तमान मैसूर का पश्चिमांश पहले को कू देश कहलाता था। मुद्रातस्व के ज्ञाताश्चों का श्चनुमान है कि दिल्लिए थ के धनुषवाले सोने और ताँवे के सिक्के इसी प्रदेश के हैं ×। हाथी की मूर्तिवाले एक और प्रकार के सोने के सिक्के हैं जो 'गजपित पागोडा' कहलाते हैं और जो इसी देश के सिक्के माने जाते हैं +। काश्मीर के राजा हर्षदेव ने इसी प्रकार के सिक्कों के ढंग पर अपने सिक्के बनवाए थे ÷। चन्द्रिगरि और कुमारिका

<sup>•</sup> Indian Coins, p 35.

<sup>†</sup> Ibld, p. 36.

I Ioia.

<sup>×</sup> Ibid.

<sup>+</sup> V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I-p. 318. No. 1.

<sup>÷</sup> दिच्यात्यभवद्भिङ्गः प्रिया तस्य विकासिनः ।
कर्णाटान् गुणष्टब्रुस्ततस्तेन प्रवर्तितः ॥
राजतरङ्गिणी—सप्तम तरङ्ग ६२६।

### [ २२५ ]

अन्तरीप के बीच का प्रदेश प्राचीन काल में केरल कहलाता था। प्राचीन काल में केरल राजाओं के नाम के सोने के सिक्के प्रचलित थे। ऐसा केवल एक ही सिक्का अब तक मिला है, जो लंडन के ब्रिटिश म्यूजिअम में रखा है। उस पर दूसरी ओर नागरी अन्तरों में "श्रीवीरकेरलस्य" लिखा है \*।

चोल राजाओं के दो प्रकार के सोने के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्के ईसवी ११ वीं शताब्दी से पहले के बने हैं। उन पर चोल राजाओं के चिह्न 'ज्याझ' के साथ चेर राजाओं का चिह्न मछली है †। इसिलिये मुद्रातस्व के ज्ञाताओं का अनुमान है कि उन दिनों पांड्य और चेर राजा लोग चोल राजाओं की अधोनता स्वीकृत करते थे। ईसवी ११ वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजाओं ने प्रायः सारे दिल्लापथ पर अधिकार कर लिया था और सारा अंडमन ब्रोपपुंज तथा सिहल जीत लिया था। ईसवी सन् ११२२ के बाद चोलचंशी प्रथम राजा राजदेव ने एक नए प्रकार के सिक्कें चलाद थे। उन पर एक ओर खड़े हुए राजा की मूर्ति और दूसरी ओर बैठे हुए राजा की मूर्ति है ‡। ईसवी सन् १९७० में चोलवंशी प्रथम कुलोत्तुंग ने सोने के एक प्रकार के बहुत

<sup>\*</sup> Indian Coins, p. 36.

<sup>†</sup> Elliott, South Indian Coins, p. 152, G, No. 151, pl. IV.

Ludian Coins, p. 36.

छोटे सिक्के बनवाप थे #! चोल-विजय के उपरांत सिंहल के राजाओं ने चोल सिक्कों के ढंग पर एक प्रकार के सिक्के बन-वाप थे। उन पर एक ओर खड़े हुए राजा की मूर्ति और दूसरी ओर लदमी की मूर्ति है †। ऐसे सिक्के ईसवी सन् ११५३ से १२६६ तक प्रचलित थे। पराक्रमबाहु, विजय-बाहु, लीलावती, साहसमञ्ज, निश्शंकमल, धर्माशोक और भुवनैकवाहु के ताँवे के सिक्के इसी प्रकार के हैं ‡।

पक्षव लोग चोड़मंडल के पास के स्थान में रहा करते थे। उन लोगों के पुराने सिक्के अंध्र राजाओं के सिक्कों के ढंग पर बने हुए हैं। उन पर एक ओर वैल और दूसरी ओर वृत्त, जहाज, तारका, के कड़ा और मञ्जली मिलती है × । पक्षव लोगों के सिक्कों पर जहाज देखकर मुद्रातत्त्व के ज्ञाता अनुमान करते हैं कि उन दिनों पत्नव लोग व्यापार के लिये विदेश जाया करते थे। पत्नव लोगों के वाद के समय में सोने और चाँदी दोनों धातुओं के सिक्के बनते थे। उन पर पत्नव राजाओं का चिह्न सिंह और संस्कृत अथवा कन्नड़ी भाषा में कुछ लिखा हुआ मिलता है + ।

ईसवी सातवी शताब्दी के बाद चालुक्यवंशी राजाश्री का

<sup>•</sup> Indian Antiquary, 1896, p. 321, pl. II, 26-27.

<sup>†</sup> Indian Coins, p. 37.

<sup>‡</sup> I. M. C. Vol. I, pp. 327-30.

<sup>×</sup> Indian Coins, p. 37.

<sup>+</sup> Ibid.

राज्य दो भागों में बँट गया था। पूर्व की झोर चालुका राजा लोग कृष्णा श्रौर गोदावरी नदी के बीच के प्रदेश में राज्य करते थे और पश्चिम त्रोर चालुक्य राजाओं का राज्य दिल्लापथ के पश्चिम प्रांत में था। दोनों शास्त्राध्रों के राजाओं के सिक्कों पर चालुका वंश का चिह्न वराह मिलता है \*। पश्चिम के चालुका राजाओं के सिक्के सोने के तौल में भारी और संभवतः गोत्रा के कादम्बवंशी राजाओं के पद्मटंका नामक सोने के सिक्कों के ढंग पर बने इप हैं। कलकत्ते के श्रजायब घर में जगदेकमञ्ज श्रर्थात् द्वितीय जयस्मह का सोने का सिक्का रक्खा है 🕆। पूर्व श्रोर शर्थात् बेंगी के चालुका राजाओं के सोने, चाँदी और ताँबे तीनों के सिक्के मिले हैं 1। विषमसिद्धि अर्थात कुन्जविष्णुवर्द्धन का चाँदी का सिक्का कलकत्ते के अजायब घर में रक्खा है × । विशासपत्तन जिले के येल्लमंचिलि नामक स्थान में विष्णुवर्द्धन के ताँबे के कई सिक्के मिले थे +। इसी वंश के चालक्यचंद्र वा शक्तिवर्मा के सोने के कई सिक्के अराकान तट के पास चेदुवा द्वीप में

<sup>\*</sup> Ibid.

<sup>†</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 313, Nos. 1-9.

<sup>†</sup> Indian Coins, p. 37. I. M. C. Vol. 1, p. 312.

x Ibid, pp 312-18. Nos. 1-5.

<sup>+</sup> Indian Antiquary, 1896, p. 322, pl. II. 34.

मिले हैं #। ऐसे सिके सोने के बहुत ही पतले पत्तर के हैं और उन पर राज्यारोहण का वर्ष लिखा है।

गोश्रा के कादम्बवंशी राजाश्रों के सोने के सिक्कों के बीच में एक एवा रहता है। इसी लिये सोने के ऐसे सिक्के एवाटंका कहलाते हैं †। ईलियट का श्रनुमान है कि ये सिक्के ईसवी पाँववीं श्रथवा छुटीं शताब्दी के हैं । परंतु रेप्सन का कथन है कि इन सिक्कों पर जिन श्रवरों का व्यवहार है, वे श्रवर बहुत बाद के समय के हैं ×। कल्याणपुर के कल्चुरि श्रथवा चेदि वंश के केवल एक ही राजा के सिक्के मिले हैं। उन पर एक श्रोर वराह श्रवतार की मूर्ति श्रीर दूसरी श्रोर नागरी श्रवरों में "मुरारि" लिखा है + । मुरारि संभवतः इस वंश के दूसरे राजा सोमेश्वरदेव का दूसरा नाम है ÷।

देविगिरि के यादवधंशी राजाओं के सोने, चाँदी और ताँबे तीनों के सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों पर एक ओर गरुड़मूर्ति आर दूसरी ओर कन्नड़ी अन्तरों में राजा का नाम

<sup>\*</sup> Ibid, 1890 p. 79: Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1872, p. 3.

<sup>†</sup> Indian Coins, p. 38, I. M. C. Vol. 1, pp. 317-18. Nos. 1-6.

<sup>‡</sup> Elliott's South Indian Coins, p. 66.

<sup>×</sup> Indian Coins. p. 38.

<sup>+</sup> Elliott's South Indian Coins, p. 152, D; pl. III,87.

<sup>÷</sup> Ibid, p. 78.

### [ २२६ ]

मिलता है \*। चाँदी श्रीर ताँबे के सिक्के भी इन्हीं सिक्कों के हंग पर बनते थे। मैसूर के द्वारसमुद्र नामक स्थान में यादव वंशी राजाओं के सोने और ताँवे के सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों पर एक ब्रोर सिंह की मूर्त्ति ब्रौर दूसरी ब्रोर कन्नडी भाषा का लेख है † ताँबे के सिक्कों पर एक स्रोर हाथी की मूर्त्ति श्रौर दूसरी श्रोर कन्नडां भाषा का लेख हैं:। द्वारसमुद्र के यादववंशी राजाश्रों के सिक्कों पर राजा के नाम के बदले में केवल उपाधि मिलती है: जैसे- "श्रीतल काइ-गोएड"× अर्थात तलकाइविजयी। यह विष्णुवर्द्धन की उपाधि है। "श्रीनोणंववाडिगोएडन्" + श्रर्थात् नोणंववाडि-विजयी। वरंगल के काकतीय वंश के राजाश्रों के सोने श्रीर ताँबे के सिक्के मिले हैं। उन पर एक श्रोर बैल की मूर्ति श्रौर दूसरी त्रोर कन्नडी अथवा तेलगू भाषा का लेख है ÷। वे सब लेख अभी तक पढ़े नहीं गए।

जब उत्तरापथ पर मुसलमानों का श्रधिकार हो गया, तब द्विणापथ के विजयनगर में एक नया साम्राज्य स्थापित इश्राथा। विजयनगर के राजा लोग सन् १५६५ तक बिल-

<sup>\*</sup> Ibid, p. 152 D, Nos. 87-89\frac{1}{2}.

<sup>†</sup> Ibid, No. 90-91.

<sup>1</sup> Ibid, No. 92.

<sup>×</sup> Ibid, No. 90.

<sup>+</sup> Ibid. No. 91.

<sup>+</sup> Ibid Nos. 93-95.

कुल स्वाधीन थे और सोहलवीं शताब्दी के अंत तक दक्षिणा-पथ में पुराने आकार के सोने के सिक्के बराबर चलते थे। जब दक्षिणापथ के उत्तरी अंश को मुसलमानों ने जीत लिया, तब वहाँ दूसरे प्रकार के सिक्कों के प्रचलित हो जाने पर भी दक्षिणी अंश में पुराने आकार के सिक्के ही प्रचलित थे # । विजय-नगर के तीन भिन्न भिन्न राजवंशों के सिक्के मिले हैं। पहले राजवंश के सिक्कों पर एक ओर राजा का नाम और दूसरी ओर विष्णु तथा लहमी की मूर्त्ति है † । दूसरे ‡ ओर तीसरे × राजवंश के सिक्कों पर दूसरी ओर केवल विष्णु की मूर्त्ति मिलती है।

<sup>\*</sup> Indian Coins p. 38.

<sup>†</sup> I. M. C., Vol. 1, p. 323.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 313-25.

<sup>×</sup> Ibid, p. 325.

# दसवाँ परिच्छेद

### सैसनीय सिकों का अनुकरण

जिस बर्वर जाति ने प्राचीन गुप्त साम्राज्य को ध्वंस किया था, वह "हूए" श्रीर पश्चिम में "हन्" कहलाती है। संस्कृत साहित्य में उसका "श्वेत" "सिव" या "हारहूए" के नाम से उन्नेख है। वराहमिहिर की बृहत्संहिता में पन्नव लोगों के साथ श्वेत हूणों का उन्नेख है \*। जिन लोगों ने स्कन्दगुप्त के राजत्व काल में गुप्त साम्राज्य नष्ट किया था, वे लोग मध्य पश्चिया के रेगिस्तानवाले इन्हीं श्वेत हूणों की शाखा मात्र थे। श्वेत हूणों ने अनुमानतः सन् ४२० ई० से ५५६ ई० तक बराबर पारस्य के सैसनीय राजाश्रों के राज्य पर आक्रमण किए थे †। सन् ५५६ में जब तुरुष्क लोगों ने हूणों का बल तोड़ दिया, तब कहीं जाकर पारस्य के राजा लोग हूणों के आक्रमण से बच सके थे ‡। सैसनीय वंश का पारस्य का राजा येज़देगई सन् ४३= से ४५७ ई० के बीच में और फीरोज सन्

शिरिदुर्गपह्नत्र श्वेतद्वृण्चोलावगाणम्ब्रचीनाः ।
 प्रत्यन्तथानि महेच्छ व्यवसायपराक्रमोपेताः ।

<sup>---</sup> ष्टहत्संहिता १६।३= Kern's Ed. p. 106.

<sup>†</sup> Indian Coins, p. 28.

<sup>!</sup> Ibid.

४५७ से ४=४ ई० के बीच में हुएों से कई बार परास्त इन्ना था। उसी समय भारत के सीमा प्रदेश के सैसनीय साम्राज्य के प्रदेशों पर हुए लोगों का श्रधिकार हो गया था \*। जिस इस राजा ने भारत में इस राज्य स्थापित किया था. चीन देश के इतिहासकारों के मत से उसका नाम ले-लीह था 🕆। मुद्रातत्त्व वेत्तात्रों के मतानुसार यह ले लीह और काश्मीर का राजा लखन उदयादित्य दोनां एक ही व्यक्ति थे 🕻 । लखन उदयादित्य के चाँदी के कई सिक्के मिले हैं × । हुए लोगों ने पहले गान्धार के किदारकुपण वंश के राजाओं को परास्त करके तब भारतवर्ष में प्रवेश किया था। गुप्त, कुष्ण ऋौर सैसनीय इन तीन भिन्न भिन्न वंशों के साथ उनका सम्बन्ध इन्ना था, इसलिये उन लोगों ने तीनों राजवंशों के सिक्कों का अब-करण किया था। हुए लोगों को सब से पहले पारस्य के सैस-नीय वंश से काम पड़ा था। उन लोगों ने भारत की सीमा पर के सैसनीय साम्राज्य के प्रदेशों पर ऋधिकार करके लुट पाट में जो सैसनीय सिक्के पाए थे, वे कुछ दिनों तक बिलकुल उन्हीं का व्यवहार करते थे +। हुए जाति के राज्यों में सैसनीय

<sup>\*</sup> Journal of the Asiat.c Society of Bengal, Old Series, 1904, pt. 1, p 368.

<sup>†</sup> Indian Coins, p. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> Journal of the Asiatic Society of Bengal, Old Series, 1904, pt. I, p. 369.

<sup>×</sup> Numismatic Chronicle, 1894, p. 279.

<sup>+</sup> Indian Coins, p. 5.

सिकों का इतना प्रधिक प्रचार हो गया था कि आगे चलकर जब सिक्के बनाने की आवश्यकता पड़ी, तब सब जगह सैसनीय सिकों के ढंग पर ही नए सिके बनने लग गए थे \*। इस प्रकार भारतवर्ष में सैसनीय सिकों के ढंग पर सिक्के बनने लगे। ऐसे सिकों पर एक ओर सैसनीय शिरोभूषण अथवा शिरस्त्राण पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर पारस्य देश के अग्निदेवता की वेदी या कुएड मिलता है। भारत में हुण राजाओं के सिक्के ही सैसनीय सिकों के ढंग पर बने हुए सब से पुराने सिक्के हैं। बाद के समय में, ईसवी ७ वीं अथवा द्वां शताब्दी में, एंजाव के पश्चिमी भाग में एक नया सैसनीय राज्य स्थापित हो गया था। उस राज्य के राजाओं के सिक्के सैसनीय अवश्य हैं, परन्तु वे हुण राजाओं के सिकों की अपेक्षा नवीन हैं।

हुण राजात्रों के सब से पुराने सिक्के सैसनीय चाँदी के सिक्कों की तरह छोटे हैं और उन पर सिजिस्तान या सीस्तान के कुषण राजाओं के सोने के सिक्कों की तरह यूनानी लिपि है †। बाद में यूनानी लिपि के बदले में नागरी लिपि का व्यवहार होने सग गया था ‡। ऐसे सिक्कों पर दूसरी छोर अग्निदेवता की वेदी के ऊपर हुण राजा का मस्तक भी बना करता था। मारवाड़

<sup>•</sup> Ibid, p. 29.

<sup>†</sup> Numis matic Chronicle, 1894, pp. 276-77.

Indian Coins, p. 29.

में एक प्रकार के चाँदी के सिक्के मिखते हैं जो सैसनीय चंश के पारस्य के राजा फीरोज के सिक्कों के ढंग के हैं #। फीरोज सन् ४८६ ई० में हुए युद्ध में मारा गना था। हार्नली ए, रेप्सन ‡, स्मिथ × ब्रादि प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्तार्क्यो के मता-बुसार ये सब सिक्के हुए राजा तोरमाए के बनवाए हुए हैं। बाद की चार शताब्दियों में फीरोज के सिक्कों के ढंग पर गुजरात, राजपूताने और अन्तर्वेदी के राजाओं ने चाँदी के सिक्के बनवाए थे, + । मालव में हुए राजा तोरमाए के बहुत सं चाँदी के सिक्के भिले हैं। ये मालव के राजा बुधगुप्त के चाँदी के सिक्कों के ढंग पर बने हैं और इन पर संवत ५२ लिखा मिलता है ÷ । अब तक यह निश्चित नहीं हुआ कि यह तोरमाण के राज्यारोहण का वर्ष है अथवा किसी संवत का । तोरमाण के एक प्रकार के ताँचे के सिक्के मिले हैं। उन पर एक श्रोर सैसनीय राजाओं के मस्तक की तरह मस्तक बना है भौर उसके सामने ब्राह्मी श्रवारों में "ब्र" लिखा है। दूसरी

<sup>\*</sup> V. A. Smith, Catalogue of Coins in the British Museum, p. 233.

<sup>†</sup> Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1889, p. 228.

<sup>1</sup> Indian Coins, p. 29.

<sup>×</sup> I. M. C. Vol. I, p. 237.

<sup>+</sup> Indian Coins p. 29

<sup>÷</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, 1889, p. 136; Cunningham's Coins of Medieval India, p. 20

श्रोर ऊपर की तरफ सूर्य का चिह्न है श्रीर उसके नीचे ब्राह्मी अन्तरों में "तोर" लिखा है \*। तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल के चाँदी के सिक्के सब प्रकार से सैसनीय सिक्कों का अनुकर्ण हैं †। मिहिरकुल के दो प्रकार के ताबे के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक भ्रोर राजा का मस्तक है श्रीर उसके मुँह के पास "श्रीमिहिरकुत्त" श्रथवा "श्रीमिहिरगुत्त" लिखा है। दूसरी चोर ऊपर खड़े हुए बैल की मूर्त्ति है और उसके नीचे "जयतु वृष" लिखा है ‡। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक भ्रोर खड़े हुए राजा की मूर्त्ति श्रीर उसके बगल में एक ओर"बाहि मिहिरगुल" लिखा है श्रीरद्सरी श्रोर सिंहासन पर देवी की मूर्ति है ×। मिहिरकुल के एक प्रकार के सिक्के तोरमास के सिक्कों पर बने हुए हैं + । पंजाब में नमक के पहाड के पास एक शिलालेख मिला है। उससे पता चलता है राजाधिराज महाराज तोरमाण के राज्यकाल में रोष्ट्रजयवृद्धि के पुत्र रोटसिद्धवृद्धि ने एक विहार बनवाया था ÷ । मध्य प्रदेश के सागर जिले के ऐरिन नामक गाँव में वराह की एक मूर्त्ति मिली है। वराह की छाती पर तोरमाण के राज्यकाल

<sup>\*</sup> I. M. C Vol. I, pp. 235-36, Nos. 1-6.

<sup>†</sup> Indian Coins, p. 29.

I. M. C., Vol. 1, p. 236, Nos. 1-9.

<sup>×</sup> Ibid, p. 237. No. 10.

<sup>+</sup> Indian Coins p. 30.

<sup>÷</sup> Epigraphia Indica, Vol. 1. pp. 239-40.

का लुदा हुआ पक लेख है। उस लेख से पता चलता है कि तोरमाण के राज्य के पहले वर्ष में महाराज मातविष्ण के छोटे भाई धन्यविष्णु ने वराह के लिये एक मन्दिर बनवाया था \*। इसी शिलालेख से तोरमाण का समय निश्चित हुआ है। बुध-गुप्त के राज्यकाल में गीप्त संवत् १६५ में खुदे हुए शिलालेख से पता चल जाता है कि उस समय मातृविष्णु जीवित था 🕆। परन्तु वराहमूर्त्ति के लेख से पता चल जाता है कि तोरमाए के राज्य के प्रथम वर्ष से पहले ही मातृविष्णु की मृत्यु हो गई थी। इसलिये तोरमाण के राज्यारोहण का पहला वर्ष गौप्त संवत् १६५ ( ई० सन् ४⊏४ ) के बाद होता है । ग्वालियर के किले में मिहिरकुल का एक शिलालेख मिला है। वह मिहिर कुल के राज्य के १५ वें वर्ष में खुदा था। उस शिलालेख से पता चलता है कि उस वर्ष मातृचेट नामक एक व्यक्ति ने सूर्य का एक मन्दिर बनवाया था। इससे यह भी पता चल जाता है कि मिहिरकुल तोरमाण का पुत्र था 🖫 सैसनीय राजाओं के सिक्कों के ढंग पर बने हुए ताँबे श्रीर चाँदी के श्रनेक सिकों पर हिरएयकुल ×, जर + वा जरि ÷, भारए वा

<sup>\*</sup> Fleets Gupta Inscriptions, pp. 159-60.

<sup>†</sup> Ibid, p. 89.

<sup>‡</sup> Ibid, pp 92-93.

X Numismatic Chronicle, 1894, p. 282. Nos. 9-10.

<sup>+</sup> Ibid, No. 11.

<sup>÷</sup> Ibid, No. 12.

जारण #, त्रिकोक † पूर्वादित्य ‡ नरेन्द्र × श्रादि राजाश्रों के नाम मिले हैं। परन्तु श्रव तक इन राजाश्रों का परिचय वा समय निश्चित नहीं हुशा। इनमें से दो एक काश्मीर के राजा जान पड़ते हैं। काश्मीर में बने हुए तोरमाण श्रीर मिहिरकुल के सिक्कों का विवरण श्रमले श्रध्याय में दिया जायगा।

सैसनीय वंश के पारस्य के राजा फीरोज के सिक्कों के दंग पर भारत में जो सिक्कं बने थे, मुद्रातत्विविद् उन्हें दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला विभाग उत्तर पश्चिम के सिक्कों का है + । फीरोज के सिक्कों का यही सबसे अच्छा अनुकरण है। इस विभाग में दो उपविभाग हैं। पहले उपविभाग के सिक्के बढ़िया ÷ और दूसरे उपविभाग के सिक्के घटिया हैं = । परन्तु किसी उपविभाग के सिक्कों पर कुछ भी लिखा नहीं है। दूसरे विभाग के सिक्के पूर्व देश अथवा भगध के हैं। उन पर एक और राजा का नाम और दूसरी ओर पारस्य देश के अग्निदेवता की वेदी का अनुकरण मिलता है। पालवंशी प्रथम विग्रहणाल देव के सिक्के इसी प्रकार के

<sup>\*</sup> Ibid, p. 284.

<sup>1</sup> Ibld, No. 6.

<sup>1 1</sup>bid, p. 285.

<sup>×</sup> Ibid, p. 286.

<sup>+</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 237.

<sup>÷</sup> Ibid, pp. 237-38, Nos. 1-14.

<sup>=</sup> Ibid, pp. 238-39, Nos. 15-30.

हैं \*। उन पर पहली श्रोर "श्रीविग्रह" लिखा है। कुञ्च दिनों पहले मालव में श्रीदाम नामक किसी राजा के नाम के इसी तरह के सिक्के मिले थे 🕆 । गुर्जर प्रतोहार-वंशी प्रथम भोज-देघ के चाँदी और ताँबे के सिक्के इसी प्रकार के हैं 🗓 । उन पर पहली श्रोर भोजदेव की उपाधि "श्रीमदादिवराह" है श्रीर उसके नीचे श्रप्तिदेवता की चेदी का श्रस्पष्ट श्रनुकरण है। दूसरी श्रोर वराह श्रवतार की मूर्त्ति है। उत्तर-पश्चिम प्रांत के सिक्कों के ढंग पर गटैया या गटिया नाम के चाँदी श्रीर ताँबे के सिक्के १८ वीं शताब्दी तक बनते थे। ऐसे सिक्कों में चार विभाग मिलते हैं। प्रत्येक विभाग के सिक्कों पर एक श्रोर सैसनीय राजमूर्ति का श्रनुकरण श्रौर दूसरी श्रोर श्रविदेवता की वेदी का श्रमुकरण है। पहले विभाग के सिक्के सैसनीय चाँदी के सिक्कों की तरह ज्ञीणवेध और बड़े आकार के हैं × । दूसरे विभाग के सिक्के श्रपेद्माकृत बड़े हैं + । तीसरे विभाग के सिक्के मोटे श्रौर बहुत छोटे हैं ÷ । चौथे विभाग

<sup>\*</sup> Ibid pp. 239-40, Nos. 1-13.

<sup>†</sup> श्रीदाम के सिक्तों का विवरण सन् १६१२-१३ के पुरातस्व विभाग के वार्षिक कार्य विवरण में प्रकाशित हुआ है।

<sup>‡</sup> I. M. C. Vol. 1, pp. 241-42, Nos. 1-10.

<sup>×</sup> Ibid, p. 240, Nos. 1-8.

<sup>+</sup> Ibid, Nos 9-12.

<sup>÷</sup> Ibid, pp. 240-41, Nos. 13-23.

के सिक्के बहुत छोटे और बहुत हाल के हैं #। इन पर नागरी अल्पों में कुछ लिखा मिलता है। परन्तु दूसरे किसी विभाग के सिक्कों पर लेख का नाम ही नहीं है।

रावलिंपडी के पास मणक्याला का विख्यात स्तूप जिस समय खुद रहा था, उस समय सैसनीय सिक्कों के ढंग पर बने इए चाँदी के दो सिक्के मिले थे 🕆। इन दोनों सिक्कों में विशेषता यह है कि इन पर पहली स्रोर ब्राह्मी स्रज्ञरों स्रौर दुसरी और पह्नवी अन्तरों में लेख है। पहली ओर ब्राह्मी श्रवरों में "श्रीहितिधि ऐरणच परमेश्वर श्रीवाहितिगीन देवनारित" लिखा है 🖫 । इस लेख के प्रथमांश का ऋर्थ स्रभी तक निश्चित नहीं हुन्रा त्रौर उसके पाठ के संबंध में भी मत-भेद है। संभवतः ये सिक्के पंजाब के किसी विदेशी राजा ने **बनवाए थे**। तिगीन उपाधि से मालम होता है कि य**ु राजा** तुरुष्क जाति का था; क्योंकि तिगीन तुरुष्क भाषा का शब्द है। दूसरी ब्रार बाई तरफ पह्नवी अचरों में "सफःन् सफ् तफ्" लिखा है। दाहिनी तरफ "तर्जान खोरासान मालका" लिखा है x : क्रनिंघम के एकत्र किए हुए इस प्रकार के श्रीर भी

<sup>\*</sup> Ibid, p. 241, No. 24.

<sup>†</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, 1859, p. 344.

<sup>‡</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 234, No. 1; Numerical Chronicle, 1894, p. 291, No. 9.

X I. M C. Vol. 1, p. 234, No. 1.

कई सिक्कों पर एक श्रोर यूनानी श्रवरों के चिह्न हैं श्रीर दूसरी श्रोर ब्राह्मी श्रवरों में "श्रीयादेवि मानर्शा" लिखा है । वासुदेव नामक एक राजा के सिक्कों पर ब्राह्मी श्रीर पह्नवी दोनों लिपियाँ मिलती हैं। उन पर पहली श्रोर "सफ्वर्षुतफ्" लिखा है। किनंघम का श्रवमान है कि इस पह्नवी लेख का श्रथ श्रीवासुदेव है। इस प्रकार के सिक्कों पर दूसरी श्रार ब्राह्मी श्रवरों में "श्रीवासुदेव" श्रीर पह्नवी श्रवरों में "तुकान् जाउलस्तान सपर्वलख्सान" लिखा है । ऐसे ही श्रीर एक प्रकार के सिक्कों पर नापिकमालिक नामक एक श्रीर राजा का नाम मिलता है । श्रव तक यह निश्चित नहीं हुशा कि नापिक के सिक्कों मारतीय हैं श्रथवा पारसी ×। ऐसे सिक्कों पर पहली श्रोर पह्नवी श्रवरों में "नापिकमालिक" श्रीर दूसरी श्रोर दे एक ब्राह्मी श्रार पहली श्रोर पह्नवी श्रवरों के चिह्न हैं।

<sup>\*</sup> Numismatic Chronicle, 1894, p. 289, No. 5.

<sup>†</sup> Ibid, p. 292, No. 10.

<sup>‡</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 235, Nos. 1-5.

X Indian Coins, p. 30.

## ग्यारहवाँ परिच्छेद

### उत्तरापथ के मध्य युग के सिक

### (क) पश्चिम सीमान्त

गुप्त साम्राज्य के नष्ट होने के उपरान्त उत्तरापथ के भिक्र भिन्न प्रदेश कुछ दिनों के लिये हर्षवर्द्धन के अधिकार में आ गप थे। परंतु हर्ष की मृत्यु के उपरान्त तुरन्त ही फिर वे सब प्रदेश बहुत से छोटे छोटे खंड राज्यों में विभक्त हो गए थे। **ईस**वी नवीं शताब्दी के श्रारंभ में गौड राजा धर्मपाल श्रीर देवपाल ने उत्तरापथ में एकाधिपत्य स्थापित किया था; परंतु वह भी श्रधिक समय तक स्थायी न रह सका। नवीं शताब्दी के मध्य में मरुवासी गुर्जर जाति के राजा प्रथम भोजदेव ने कान्यकुडज पर अधिकार करके एक नया साम्राज्य सापित किया था । ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम पाद तक इस साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर गुर्जर प्रतीहार वंशी राजाओं का राज्य था। इस वंश के पहले सम्राट् प्रथम भाजदेव के सिक्की का विवरण पिछले परिच्छेद में दिया जा चुका है \*। भोज-देव के पुत्र महेंद्रपालदेव का अब तक कोई सिक्का नहीं मिला। महेन्द्रपाल के दूसरे पुत्र महीपाल के सोने के कुक

<sup>\*</sup> दसवाँ परिच्छेद ।

सिक्के मिले हैं। पहले वही सिक्के तोमर वंशी महीपाल के माने जाते थे। तोमर वंश का कोई विश्वसनीय वंशवृत्त अब तक नहीं मिला है और न अब तक इसी बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण मिला है कि उस वंश में महीपाल नाम का कोई राजा था। इसलिये श्रोयुक्त राय मृत्युख्यराय चौधरी बहादुर का श्रमुमान है कि महीपाल के नाम के सोने के सिक्के महे-न्द्रपाल के दूसरे पुत्र महीपालदेव के हैं #। गुर्जर प्रतीहार वंश के किसी दूसरे राजा का सिक्का श्रब तक नहीं मिला।

कुजुलकदिकस, विमकदिकस और किनष्क आदि कुषण् वंशोय सम्राटों ने पूर्व में जो विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, उसके नए होने पर किनष्क के वंशजों ने अफगानिस्तान में आश्रय लिया था। उसके वंशघर ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी तक श्रफगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में राज्य करते थे †। सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री युवानच्वाङ् ने और दसवीं शताब्दी में मुसलमान विद्वान अब्बुलरेहान अलबेकनी ने अफगानि-स्तान के राजाश्रों को किनष्क के वंशज लिखा था ‡। अलबे-कनी ने लिखा है कि इस राजवंश का एक मंत्री राजा को सिंहा-सन से उतारकर स्वयं राजा बन गया था ×। कांबुल पहले

<sup>\*</sup> दाका रिव्यू, १६१४, प्र० १३६।

<sup>†</sup> Indian Coins, p. 32.

<sup>‡</sup> Saghau's Albiruni, Vol. II, p. 13.

<sup>×</sup> Ipid.

इसी राजवंश का राजनगर था। मुसलमानों ने याकुब लाइक के नेतृत्व में हिजरी सन् २५७ (ई० सन् २५०-७१) में काबुल पर अधिकार किया था #। इसके बाद उदुभांडपुर (वर्त्तमान नाम हुंड वा उंड) इस राजवंश की राजधानी बना था। कल्हण मिश्र की राजतरंगिणी में उद्भांडपुर के शाही राजाश्रों का उल्लेख है। कनिष्क के वंशधर तुरुष्क शाही वंश के कहलाते थे और मंत्री का वंश हिंदु शाही वंश कहलाता था। जिस मंत्री ने राजा को सिंहासन से उतारकर स्वयं राज्य पर अधिकार किया था, अलवेकनी के मतानुसार उसका नाम कल्लर था 🕆। राजतरंगियी के श्रॅंग्रेजी श्रनवादक सर आरेल स्टेन का अनुमान है कि राजतरंगियी का लक्षियशाही और कल्लर दोनों एक ही व्यक्ति हैं 1 कल्लर ने एक स्थान पर साल्लिय के पुत्र कमलुक का उल्लेख किया है × । असबेकनी के ग्रंथ में इसका नाम कमलू लिखा है +। लल्लिय भीर कमलुक के सिवा कल्हण मिश्र ने भीमशाह + श्रीर त्रिलोचनपालशाह =

<sup>\*</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 245.

<sup>†</sup> Saghau's Albiruni, Vol. II, p. 13.

<sup>‡</sup> Stein's Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. 11, p. 336.

<sup>🗴</sup> राजतरंगिखी, पंचम तरंग, २३३ स्रोक ।

<sup>+</sup> Saghau's Albiruni, Vol. II, p. 13.

<sup>🛨</sup> राजतरंगिणी, पष्ठ तरंग, १७८ श्लोक, सप्तम तरंग, १०८१ श्लोक।

<sup>=</sup> राजतरंगियी, सप्तम तरंग, ४७-६६ श्लोक ।

नामक उद्घांड के शाही वंश के दो राजाओं का उल्लेख किया है। भीमशाह काश्मीर के राजा द्वेमगुप्त की स्त्री दिहादेवी का दादा था। त्रिलोचनपाल शाही वंश का श्रन्तिम राजा था। उसके राज्य काल में गांधार का हिंदू राज्य नष्ट हुआ थी। सन् १०१३ में त्रिलोचनपाल जब गजनी के महमूद से तोषी नदी के किनारे पर हार गया #, तब उसके पुत्र भीमपाल ने पाँच वर्ष तक अपनी खाधीनता स्थिर रखी थी। इसके बाद गांधार में हिंदू राजवंश का श्रीर कोई पता नहीं चलता। गांधार में शाही राज्य के नष्ट हो जाने के उपरान्त श्रलवेकनी ने लिखा है-"यह हिंदू शाही राजवंश नष्ट हो गया है और श्रव इस वंश का कोई नहीं बचा। यह वंश समृद्धि के समय कभी अच्छे काम करने से पीछे नहीं हटा। इस वंश के लोग महानुभाष और बहुत सुंदर थे †।" कल्ह्य मिश्र ने राजतरंगियी के सातवें तरंग में शाही राजवंश के अधःपतन के लिये पाँच न्हों में विलाप किया है-

> गते त्रिलोचने दूरमशेषं रिपुमंडलम्। प्रचंडचंडालचम्शलभच्छायमानशे ॥ संप्राप्तविजयोऽप्यासीन्न हम्मीरःसमुच्छ्वसन्। श्रीत्रिलोचनपालस्य सरश्चशौर्यममानुषम्॥ त्रिलोचनोऽपिसंश्रित्य हास्तिकं स्वपदाश्चयुतः।

<sup>\*</sup> I. M. C. Vol. I, p. 245.

<sup>†</sup> Saghau's Albiruni, Vol. II, p. 13.

सयक्वोऽभून्महोत्साहः प्रत्याहतुँ जयश्रियम् ॥
यथा नामापि निर्नष्टं शीघ्रं शाहिश्रियस्तथा।
इह प्रासंगिकत्वेन वर्णितं न सविस्तरम्॥
श्वप्नेऽपि यत्सम्भाव्यं यत्र भन्ना मनोरथाः।
हेलया तद्विद्धतो नासाध्यं विद्यते विधेः॥॥

सर पलेक्जेएडर किन्छम में उद्भांडपुर के ध्वंसावशेष का आविष्कार करके उसका विस्तृत विवरण लिखा था †। किनिष्ठम से पहले पंजाब-केसरी महाराज रणजीत सिंह के सेनापित जन-रल कोर्ट ने ‡ श्रीर उनके बाद सन् १८६१ में सर आरल स्टेन ने × उद्घांडपुर का ध्वंसावशेष देखा था। उद्घांडपुर में मिला हुआ एक शिलालेख कलकत्ते के अजायबघर में रखा है। काबुल अथवा उद्घांडपुर में शाही राजवंश के पाँच राजाओं के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर बैल और दूसरी ओर एक घुड़सवार की मूर्त्ति है। दूसरे प्रकार के जिक्कों पर एक ओर हाथी और दूसरी ओर सिंह की मूर्ति है। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हाथी और दूसरी ओर सिंह की मूर्ति है। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर हाथी और दूसरी कोर सिंह की मूर्ति है। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक और लिंह और दूसरी

<sup>#</sup> राजतरंगिणी, सप्तम तरंग, ६३--६७ म्रोक ।

<sup>†</sup> Cunningham's Ancient Geography, p. 52.

<sup>‡</sup> Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 395.

<sup>×</sup> Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. II, p. 337.

<sup>+</sup> I. M. C. Vol. 1. p. 243.

सिक्का मिला है। वह लंडन के ब्रिटिश म्यूजिश्रम में रका है शीर उस । पर राजा का नाम "श्रीकमर" लिखा है \*। यह संभवतः कमलू वा कमलुक का सिक्का है। हाथी और सिंह की मूर्तिवाले सिक्कों पर "श्रीपदम", "श्रीवकदेव" और "श्रीसामंतदेव" नामक तीन राजाओं के नाम मिले हैं। ये सब सिक्के ताँबे के हैं। इस वंश के स्पलपितदेव †, सामंत-देघ ‡, वक्कदेव ×, भोमदेव +, श्रीर खुड़वयक ÷ के चाँदी के सिक्के मिले हैं। इन सब सिक्कों पर एक श्रोर बैल और दूसरी श्रोर घुड़सवार की मूर्ति मिलती है। स्पलपितदेव के सिक्कों पर श्रंकों में संवत् दिया है =। मि० स्मिथ का अनुमान है कि यह शक संवत् है \*\*। पहले अश्वरपाल वा श्रश्तपाल नाम का एक राजा उद्भांडपुर के शाही राजवंश का माना जाता था ††। परन्तु यह नाम पहले ठीक

<sup>\*</sup> Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 62, No. 1.

<sup>†</sup> I. M. C. Vol. 1, pp. 246-47, Nos. 1-11.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 247-48, Nos. 1-14.

X Ibid, pp. 248-49, Nos. 1-5.

<sup>+</sup> Cunningham's Coins of Mediaeval India, pp. 64-65. Nos. 17-18.

<sup>÷</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 249, Nos. 1-3.

<sup>-</sup> Numismatic Chronicle, 1882, p. 128, 291.

<sup>\*\*</sup> I. M C. Vol. 1, p. 245.

<sup>††</sup> Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 65, Nos. 20-21, I. M. C. Vol. 1, p. 249, Nos. 1-2.

तरह से पढ़ा नहीं गया था। सम्भवतः यह अजयपाल है # । उदमाएडपुर के शाही राजाश्रों के सिक्कों के ढंग पर बाद में आर्यावर्त्त के अनेक राजवंशों ने सिक्के बनवाए थे। इनमें से दिल्लीका तोमर वंश प्रधान है। पहले कहा जा चुका है कि किसी विश्वसनीय सुत्र के आधार पर दिल्ली के तोमर वंश का वंशवृत्त श्रव तक नहीं बना। जो राजा तोमर वंश के माने जाते हैं. उनका श्रव तक कोई शिलालेख नहीं मिला। जयपाल. श्रनंगपाल श्रादि जो राजा लोग मुसलमान इतिहासकारों के ग्रन्थों में महमुद के प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं. उनमें से केवल अनंगपालदेव के सिक्के मिले हैं। उन सिक्कों पर एक ब्रोर बैल और दूसरी श्रोर घुडसवार की मूर्त्ति है। पहली श्रोर "भीत्रानंगपालदेव" और दूसरी त्रोर "श्रीसामन्तदेव" लि**जा** है 🕆 । ऐसे सिक्के उद्भागडपुर केशाही शिक्कों के ढंग पर बने हैं। कर्निघम 🔭 स्मिथ 🗴 श्रीर रेप्सन + ने बिना प्रमा**व** अथवा विचार के जिन राजाओं को तोमर वंशजात लिखा है. सम्भवतः उनमें से अनेक तोमर वंश के नहीं हैं। तोमर राजाओं का कोई शिलालेख अथवा ताम्रलेख अब तक नहीं

<sup>\*</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, 1908.

<sup>†</sup> I. M. C. Vol 1. p. 259, Nos. 1-7.

Indian Coins, p. 31.

<sup>×</sup> I. M. C. Vol. 1, p. 256,

<sup>+</sup> Indian Coins, p. 31.

मिला; इसी लिये मुद्रातत्व में इस प्रकार का भ्रम फैला है। कर्नि-धम, स्मिथ, रेप्सन \* श्रादि मुद्रातत्व के श्राताश्रों के मत के श्चनुसार तोमर वंश के सोने के सिक्के गांगेयदेव के सोने के सिक्कों के ढंग के हैं।परन्तु उनके चाँदी श्रथवा ताँबे के सिक्के उद्भागडपुर के शाही राजवंश के सिक्कों के ढंग के हैं। इन कोगों के मत के अनुसार कुमारपाल और महीपाल के सोने के सिक्के और अजयपाल के चाँदी के सिक्के तोमर वंश के सिक्के हैं। कुमारपाल, महीपाल और अजयपाल को तोमर-धंशज नहीं माना जा सकता। पहला कारण तो यह है कि तोमर राजवंश का कोई विश्वसनीय वंशवृक्ष नहीं है। दूसरा कारण इससे भी कुछ बडा है। महीपाल के सोने के सिक्के **उत्तरापथ में सब जगद्द, यहाँ तक कि सौराष्ट्र श्रीर मालव तक** में. मिलते हैं। कुमारपाल और श्रजयपाल के सिक्के मध्य भारत और सौराष्ट्र में अधिक संख्या में मिलते हैं। महीपाल के नाम के एक प्रकार के मिश्र धातु के सिक्के मिलते हैं जो उदुभाएडपुर के शाही राजवंश के सिक्कों के ढंग के हैं। परन्तु महीपाल के नाम के सोने के सिक्कों के अन्तरों का आकार मिश्र धातु के शिक्कों के असरों के आकार की अपेसा प्राचीन है। इसिसये यह सम्भव नहीं है कि महीपाल, कुमारपाल और अजयपाल दिश्ली के तोमर वंश के राजा हो। इसी लिये भीयुक्त मृत्युं-

<sup>•</sup> Ibid.

<sup>†</sup> Ibid.

#### [ २४٤ ]

अयराम चौधरी के मतानुसार महीपाल के सोने के सिक्कों को प्रतीद्वार वंशी सम्राट् महेन्द्रपाल के पुत्र महीपालदेव के सिक्के मानना ही ठीक है #। मिश्र धातु के बने महीपाल के नाम के सिक्के किसी दूसरे महीपाल के सिक्के नहीं जान पहते। कुमारपाल और श्रजयपाल गुजरात के चालुकावंशी राजा थे श्रीर श्रजयपाल कुमारपाल का लडका था 🏗 मालव के अन्तर्गत ग्वालियर राज्य में महाराजाधिराज अजयपाल के राम्यकाल का विक्रम संवत् १२२६ (ई० सन् ११७३) का ख़ुदा हुआ एक शिलालेख मिला है 🕻। उसी जगह कुमारपाल के राज्यकाल में विक्रम संवत् १२२० (ई० सन् ११६४) का खुदा इग्रा एक श्रीर लेख × श्रीर मेवाड राज्य के चित्तीर में विक्रम संवत् १२०७ ( ई० सन् ११५० ) का खुदा दुशा कुमार-पाल के राज्यकाल का एक और शिलालेख + मिला था। अब कि मध्य भारत और मालव में कुमारपाल और अजयपाल के सिक्के अधिक संख्या में मिलते हैं और जब कि यह सब प्रदेश किसी समय चालुकावंशी कुमारपाल और अजयपाल के अधिकार में थे. तब यही सम्भव है कि कुमारपाल के सोने के भौर ग्रजयपाल के चाँदी के सिक्के चालुका वंश के इन्हीं नामों

<sup>#</sup> ढाका रिव्यू, १६१४, ए० ११६।

<sup>†</sup> Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. I p. 14.

Indian Antiquary, Vol. XVIII, p. 347.

<sup>×</sup> Ibid, p. 343.

<sup>+</sup> Epigraphia Indica, Vol. II, p. 422.

के राजाओं के सिक्के हों। उद्भागडपुर के शाही राजवंश के सिक्कों के ढंग पर बने हुए अनंगपाल देव के मिश्र धातु के सिक्के मिले हैं। कनियम \*. रेप्सन 🕆 और स्मिथ ீ ने शाही राजाओं के सिक्कों के ढंग पर बने हुए मदनपाल के नामवाले मिश्र धात के सिक्कों को गाहडुवाल वंश के चन्द्र-देव के पुत्र मदनपाल के सिक्के माना था। गोविन्द चन्द्र के सोने या ताँबे के सिक्के शाही राजाओं के सिक्कों के ढंग पर बने इए नहीं हैं × । इसलिये मदनपाल के नाम के मिश्र धात के सिक्ते गाहडवाल वंश के मदनपाल के सिक्के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते । उदुभागडपुर के शाही राजवंश के सिक्कों के ढंग पर बने इए सल्लवणपाल + महीपाल + और मदनपाल = के सिक्के सम्भवतः तोमर राजवंश के सिक्के हैं। तोमर वंश के उपरान्त चाहमान वा चौहान वंश के सोमे-श्वर \*\* श्रोर उसके पुत्र पृथ्वीराजदेव †† ने दिल्ली का राज्य

<sup>·</sup> Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 87, No. 15.

<sup>†</sup> Indian Coins, p. 31.

<sup>‡</sup> I M. C. Vol. I, p. 260.

<sup>×</sup> Ibid, pp. 260-61, Nos. 1-9.

<sup>+</sup> I. M. C. Vol. I, p. 259, Nos. 1-2.

<sup>÷</sup> Ibid, p. 260, Nos. 1-2.

<sup>-</sup> Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 87, No. 15.

<sup>\*\*</sup> I. M. C. Vol. I, p. 261, Nos. 1-4.

<sup>††</sup> Ibid, pp. 261-62, Nos. 1-9.

पाया था। इन लोगों ने भी शाही राजाओं के सिक्कों के ढंग पर मिश्र धातु के सिक्के बनवाप थे। सम्मचणपाल, श्रनंगपाल, महीपाल, मदनपाल, सोमेश्वर और पृथ्वीराज के सिक्कों की दूसरी ओर "श्रसावरी श्रीसामन्तदेव" श्रथवा "माधव श्रीसा-मंतदेव" लिखा है। पृथ्वीराज की मृत्यु के उपरांत सुल्तान मुहम्मद बिन साम ने उद्भागडपुर के शाही राजाओं के सिक्कों के ढंग पर मिश्र धातु के सिक्के बनवाप थे। उन पर एक ओर "श्रीपृथ्वीराज" और दूसरी श्रोर "श्रीमुहम्मद समे" लिखा है ॥

मुसलमान विजय के उपरांत दिल्ली के सम्राटों ने तेरहवीं शताब्दी के म्रांतिम भाग और चौदहवीं शताब्दी के पहले पाद तक उद्भागडपुर के शाही राजाओं के सिक्कों के ढंग पर सिक्कों बनवाप थे †। महतमश के पुत्र नसीरुद्दीन ‡ के बाद से इस प्रकार के सिक्कों नहीं मिलते।

काश्मीर के सब से पुराने सिक्के हूण राजाओं के हैं। काश्मीर के खिगिल, तोरमाण, मिहिरकुल और लखन उदयादित्य के सिक्के मिले हैं। राजतरंगिणी के अनुसार खिगिल मिहिरकुल के बाद हुआ था ×। सिक्कोंवाला

<sup>\*</sup> Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 86, Nos. 12.

<sup>†</sup> H. N. Wright, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II, pt. I, pp. 17-33.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 33.

<sup>×</sup> Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. I, p. 80.

किंगिल और कल्हण का खिंगिल दोनों एक ही जान पडते हैं। मुद्रातत्त्व के श्वाताओं के अनुसार तोरमाण और मिहिरकुल के पहले जिंगिल इन्ना था #। इसका दूसरा नाम नरेन्द्रादित्य था 🕆 । खिंगिल के चाँदी और ताँबे के सिक्के मिले हैं । चाँदी के सिक्कों पर एक ओर राजा का मस्तक और "देवषाहि बिगिल" लिखा है 🙏। ताँबे के सिक्कों पर एक श्रोर मुकुट पहने हुए राजा का मस्तक और दूसरी ओर घडा है × । घड़े के बगल में जिंगल लिखा है। तोरमाण के सिक्के ताँबे के हैं भीर कुषण वंश के सिक्कों के ढंग के हैं। उन पर पहली श्रोर राजा का पूरा नाम "श्रीतुर्यमान" या "श्रीतोरमाण्" मिलता है + । राजतरंगिणी के अनुसार प्रवरसेन मिहिरकुत का लंडका था। प्रवरसेन के समय से काश्मीर के राजाओं के सिक्कों पर कुषण और गुप्तवंशी राजाओं के सोने के सिक्कों की तरह एक ओर खड़े हुए राजा की मूर्त्ति और दूसरी श्रोर तदमी देवी की मूर्ति मिलती है + । प्रवरसेन,= गोकर्ण्#

<sup>\*</sup> Numismatic Chronicle, 1894, p. 279.

<sup>🕆</sup> राजतरंगिणी, प्रथम तरंग, ३४७ म्रोक ।

Numismatic Chronicle, 1894, pp. 279-80, No. 11.

<sup>×</sup> V. A. Smith's Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 267.

<sup>+</sup> Ibid, pp 267-98, Nos. 1-8.

<sup>÷</sup> Ibid, pp. 268-73.

<sup>-</sup> Coins of Mediaeval India, p. 43, Nos. 3-4.

<sup>••</sup> Ibid, p. 43, No. 6.

#### [ २५३ ]

प्रथम प्रतापादित्य \*, दुर्लम वा द्वितीय प्रतापादित्य †, विग्रहराज ‡, यशोवर्मा ×, विनयादित्य वा जयापीड़ + आदि राजाओं के सिक्के इसी प्रकार के हैं। इन सब सिक्कों पर लदमी की मूर्त्ति के बगल में राजा का नाम लिखा है। उत्पल वंश के सिक्कों पर राजा वा रानी के नाम का श्राधा श्रंश पहली ओर और बाकी श्राधा दूसरी ओर लिखा रहता है ÷। प्रथम = और द्वितीय लोहर \* वंश के जागदेव के सिक्कों पर भी ऐसा ही है। द्वितीय लोहर वंश के जागदेव के सिक्कों पर भी ऐसा ही है। द्वितीय लोहर वंश के जागदेव के सिक्कों में से सब से अधिक नवीन हैं। ईसवी सन् १३३६ में शाहमीर नाम की एक मुसलमान रानी ने कोटा को परास्त करके काशमीर में मुसलमानी राज्य स्थापित किया

<sup>\*</sup> Ibid, p. 44, No. 9.

<sup>†</sup> Ibid, p. 44, No. 10, I. M. C. Vol. I, p. 268, Nos. 1-8.

<sup>†</sup> Ibid, p. 267, Nos. 1-3; Coins of Mediaeval India, p. 44. No. 8.

 $<sup>\</sup>times$  Ibid, No. 11, I M. C Vol. I, pp. 268-69. Nos. 1-5.

<sup>+</sup> Ibid, p. 269, Nos. 1-6; Coins of Mediaeval India, pp. 44-45. Nos. 13-14.

<sup>÷</sup> I. M. C., Vol. I, pp. 269-71.

<sup>=</sup> Ibid, pp. 171-72.

<sup>\*\*</sup> Ibid, pp. 272-73.

#### [ ૨૫૪ ]

#### था # । उत्पत्त वंश के नीचे लिखे सिक्के मिले हैं:-

(१) शंकरवस्मी (ईसवो सन ==३-४०२) † (२) गोपालवर्मा £ (80-503 (३) सुगन्धा रानी ( ईसवी सन ४०४-६ ) x (४) पार्थ ( ई० सन् ६०६-२१ )+ ( ५ ) क्षेमगुप्त श्रीर दिहा £40-4= ) ÷ (६) अभिमन्य गुप्त £4=-93 ) = (७) नन्दिग्रप्त \*\*( Fe-Fe3 ( = ) त्रिभवन ग्रप्त ##( Ye-Feb 11( o=-123 (६) भीम गुप्त (१०) रानी दिद्वा " &=o-?oo3) (#) प्रथम लोइर वंश के चार राजाओं के सिक्के मिले हैं:-

<sup>\*</sup> Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. I, p. 130.

<sup>†</sup> I. M. C. Vol. I, pp. 269-70, Nos. 1-4.

<sup>‡</sup> Ibid, p. 270, Nos. 1-3.

<sup>×</sup> Ibid, Nos. 1-4.

<sup>+</sup> Ibid, Nos. 1-3.

<sup>÷</sup> Ibid, Nos. 1-3.

<sup>-</sup> Ibid, No. 1.

<sup>\*\*</sup> Ibid, Nos. 1-2.

tt Ibid, p. 271, No. 1.

<sup>##</sup> Ibid, Nos. 1-2.

<sup>(•)</sup> Ibid, Nos. 1-8.

(१) संग्राम (ईसवी सन् १००३-२८) #
(२) झनन्त ( " १०२८-६३) †
(१) कलश ( " १०६३-८६) ‡
(४) हर्ष ( " १०८६-११०१) ×
द्वितीय लोहर वंश के तीन राजाओं के सिकके मिले हैं—
(१) सुस्सल (ईसवी सन् १११२-२८) +
(२) जयसिंहदेव ( " ११२८-५१४) =

ज्वालामुक्षी या काँगड़े की तराई के राजा मुसलमानी विजय के उपरांत भी बहुत दिनों तक खाधीन बने रहे थे और सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ तक उद्भागडपुर के शाही राजाओं के सिक्कों के ढंग पर ताँबे के सिक्के बनवाया करते थे। काँगड़े के सबसे पुराने सिक्कों पर एक ओर बैल की मूर्ति और सामन्त देव का नाम और दूसरी ओर घुड़सवार की मूर्ति है। ईसवी चौदहवीं शताब्दी के प्रथमार्द्ध में पीथम-चन्द्र या पृथ्वीचन्द ने नए प्रकार के सिक्के चलाए थे। उनपर

<sup>•</sup> Ibid, Nos. 1-7.

<sup>†</sup> Ibid, p. 272.

<sup>1</sup> Ibid, Nos. 1-6.

x Ibid, Nos. 1-6.

<sup>+</sup> Ibid, No. 1.

<sup>÷</sup> Ibid, p. 273, Nos. 1-2.

<sup>=</sup> Ibid, Nos. 1=5.

#### [ २५६ ]

पहली ग्रोर दो बा तीन सतरों में राजा का नाम लिखा है ग्रौर दूसरी ग्रोर घुड़सवार की मूर्ति है #। काँगड़े के नीचे लिखे राजाग्रों ने पृथ्वीचन्द्र के सिक्कों के ढंग पर ताँबे के सिक्के बनवाप थे:—

| (१) श्रपूर्वचन्द्र   | ( | ईसवी | सन् १३४५-६० )†       |
|----------------------|---|------|----------------------|
| (२) रूपचन्द्र        | ( | ***  | " १३६०-७५ ) ‡        |
| (३) सिंगारचन्द्र     | ( | "    | ₹34–80 )×            |
| ( ४ ) मेघचन्द्र      | ( | "    | \$\$£0-\$80Å )+      |
| ( ५ ) हरीचन्द्र      | ( | "    | १४० <b>५−२०</b> ।) ÷ |
| (६) कर्माचन्द्र      | ( | "    | १४२०–३५ ) =          |
| ( ७ ) श्रवतारचन्द्र  | ( | "    | {&do-£ā ) ##         |
| ( = ) नरेन्द्रचन्द्र | ( | "    | १४६५-=० ) ††         |
| ( ६ ) रामचन्द्र      | ( | "    | १५१०-२= ) ‡‡         |

<sup>•</sup> Ibid, p. 275, Nos. 1-5.

<sup>†</sup> Ibid, p. 276, Nos. 1-5.

<sup>‡</sup> Ibid, pp. 276-77, Nos. 1-8.

<sup>×</sup> Ibid, p. 277, Nos. 1-7.

<sup>+</sup> Ibid, Nos. 1-5.

<sup>÷</sup> Ibid, p. 277-78, Nos. 1-8.

<sup>=</sup> Ibid, p. 278, Nos. 1-2.

<sup>\*\*</sup> Ibid, Nos. 1-6.

tt Ibid Nos. 1-2.

II Ibid, No. 1.

(१०) धर्माचन्द्र ( " १५२६-६३)#

(११) त्रिलोकचन्द्र ( " १६१०-२५) †

इसके सिवा कर्निघम ने क्पचन्द्र ‡, गम्भोरचन्द्र ×,
गुणवन्द्र +, संसारचन्द ÷, सुवीरचन्द्र = और माणिक्यचन्द्र \*\* के सिक्कों के विवरण दिए हैं। प्राचीन नलपुर (कर्तमान नरवर) के राजाओं ने मुसलमान-विजय के थोड़े हा
समय बाद उद्भाणडपुर के शाही राजाओं के सिक्कों के ढंग
पर ताँवे के सिक्के बनवाए थे। मलयवर्मा और चाहड़देव के
इसी प्रकार के सिक्के मिले हैं। मलयवर्मा के सिक्कों पर एक
ओर घुड़सवार की मूर्ति है और दूसरी ओरदो यातीन सतरों में
"श्रीमद मलयवर्मादेव" लिखा है ††। चाहड़देव के सिक्के दो
प्रकार के हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक ओर घुड़सवार
की मूर्ति और "श्रीचाहड़देव" लिखा है। दूसरी ओर बैल
की मूर्ति और "श्रीचाहड़देव" लिखा है। दूसरी ओर बैल

<sup>\*</sup> Ibid, p. 279, No. 1.

<sup>†</sup> Ibid, Nos. 1-9.

Coins of Mediaeval India, p. 105, Nos. 1-4.

<sup>×</sup> Ibid, No. 5.

<sup>+</sup> Ibid, p. 106, No. 19.

<sup>÷</sup> Ibid, No. 20-22.

<sup>=</sup> Ibid, p. 107, No. 25.

<sup>\*\*</sup> Ibid, p. 108.

tt I. M. C. Vol. I, p. 262, Nos. 1=3.

<sup>‡‡</sup> Ibid, pp. 260-63, Nos. 1-7.

#### [ २५**=** ]

देव के दूसरे प्रकार के सिक्के अभी हाल ही में पहले पहल मिले हैं। उन पर एक ओर घुड़सवार की मूर्ति और दूसरी ओर दो या तीन सतरों में "श्रीमं चाइड़देव" लिखा है #। त्रिलो-चनपाल को परास्त करके महमूद ने नागरी असरों और संस्कृत भाषावाले चाँदी के सिक्के बनवापे थे। इन सब सिक्कों पर एक ओर अरबी भाषा का लेख है और दूसरी ओर बीच में नागरी असरों तथा संस्कृत भाषा में "अव्यक्त-मेक महम्मद अवतार नृपति महम्मद" और चारों ओर "अयं टंक: महमृदपुर घटिते हिजरियेन संवत् ४१="लिखा है। †

<sup>#</sup> सन् १६१ थ में मालवे में मिले हुए ताँ वे के ७६४ सिको परीचा के लिये कलकत्ते के धजायब घर में भेजे गए थे। उनमें दूसरे दो तीन राजाओं के साथ चाइड़रेव के दूसरे प्रकार के सिकों भी मिले हैं। इन सिकों पर विकाम संवद् दिया है। सन् १६० = में युक्त प्रदेश के भाँसी जिले में मिले हुए मलय वर्मा के सिकों पर भी इसी प्रकार विकाम संवद दिया है।

<sup>†</sup> Cunningham's Coins of Mediaeval India, pp. 65-66, No. 21.

#### बारहवाँ परिच्छेद

#### उत्तरापय के मध्य युग के सिक्के

(स्त्र) मध्य देश

मुद्रातत्व के ज्ञाताओं का अनुमान है कि दाहल के राजा चेदिवंशी गांगेयदेव ने उत्तरापथ में एक प्रकार के नए सिक्के चलाए थे \*। उनपर एक श्रोर दो पंक्तियों में राजा का नाम लिखा है और दूसरी श्रोर पद्मासना लदमी देवी की मूर्त्ति है। परन्तु यदि इस प्रकार के महीपाल देव के नामवाले सोने के सिक्के प्रतीहार वंशी महेन्द्रपाल के पुत्र सम्राट् महीपाल के शिक्के हों, तो यह श्रवश्य मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के सिक्कों का प्रचार गांगेयदेव से पहले ही हो गया था। संभ-वतः गुजरात के प्रतीहारों के राज्यकाल में ही पहले पहल इस वकार के सिक्के बने थे। उदुभागडपुर के शाही राजाओं के सिक्को जिस प्रकार उत्तर पश्चिम प्रान्तों में मध्य युग में सिक्कों के आदर्श हुए थे, उसी प्रकार महीपाल अथवा गांगेयदेव के सोने के सिक्के भी मध्य देश में मध्य युग में सिक्कों के आदर्श इय थे। मध्य देश में चेदि राजवंश ने बहुत दिनों तक राज्य किया था। परन्तु इस वंश के राजाओं में से केवल गांगेयदेव

<sup>•</sup> Indian Coins, p. 33.

के ही सिक्के मिले हैं। उससे पहले के अथवा बाद के चेदि-वंशीय राजाओं में से किसी के सिक्के नहीं मिले। गांगेयदेव के सोने #. चाँदी । और ताँबे के बने हुए सिक्के मिले हैं। तीनी धातुओं के सिक्के एक ही प्रकार के हैं। उनपर एक ओर हो पंकियों में राजा का नाम और दूसरी ओर चतुर्भुं का देवी की मृति है। महाकोशल में चेदिवंश की दूसरी शाला का राज्य था। इस राजवंश के तीन राजाओं के सिक्के मिले हैं। सिकों पर जाजल्लदेव, रल्लदेव और प्रथ्वीदेव इन तीन राजाओं के नाम मिलते हैं। परन्तु इस राजवंश के ख़ुदवाए हुए लेखीं से पता चलता है कि इस वंश में जाजल्लदेव नाम के दो. रक्ल-देव नाम के तीन भीर पृथ्वीदेव के नाम के तीन राजा हुए थे 🗴। बह निर्णय करना कठिन है कि उनमें से किनके सिक्के मिले हैं। स्मिथ् का अनुमान है कि पृथ्वीदेव + और जाजल्लदेव के नाम के सिक्के द्वितीय जाजब्लदेव + के हैं: श्रीर रव्लदेव के नाम के सिक्के तृतीय रत्नदेव के हैं =। उसके मतानुसार द्वितीय पृथ्वी-

<sup>•</sup> V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 252, Nos. 1-9.

<sup>†</sup> Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 72. Nos. 4-5.

<sup>‡</sup> I. M. C. Vol. I, p. 253, Nos. 10-12.

<sup>×</sup> Epigraphia Indica, Vol. VIII. App. 1. pp. 16-17.

<sup>+</sup> I. M. C. Vol. I, p. 254.

<sup>÷</sup> Ibid.

<sup>-</sup> Ibid p. 255.

देव ने ईसवी सन् ११४० से ११६० तक, द्वितीय जाजहादेव ने ई० सन् ११६० से ११७५ तक श्रीर तृतीय रहादेव ने ई० सन् ११७५ से ११६० तक राज्य किया था। जेजाकभूकि या जेजा-भुक्ति के चन्द्रात्रेय श्रथवा चन्द्रेलवंशी राजाश्रों के सोने और चाँदी के सिक्के मिले हैं। इस षंश के कीर्तिवर्मा, सल्लचण धर्मा, जयवर्मा, प्रथ्वीवर्मा, परमर्दिदेव, त्रलोश्यवर्मा और वीरवम्मी के सिक्के मिले हैं। जान पडता है कि की र्तिवम्मी ने **ई० मन १०**५५ से ११०० तक राज्य किया था \*। यह भी जान पडता है कि उसके पुत्र सञ्चत्ताण वर्मा ने ई० सन् ११०० से १११५ तक राज्य किया थो 🕆। सन्नदाल वर्मा का बडा लडका जयवर्मा श्रीर उसका दूसरा लड्का पृथ्वीवर्मा दोनी ई॰ सन् १११५ से ११२६ के बोच में सिंहासन पर बैठे थे 1। प्रध्वीवर्मा का पुत्र मदनवर्मा ई० सन् ११२६ से ११६२ तक जीवित था × । मदनवर्मा के पोते परमर्दिव ने ई० सन् ११६७ से पहले राज्य पाया था 🛨। वह चाह्यानवंशी द्वितीय

<sup>\* 1</sup>bid, p. 253. कीर्त्तिवर्मा के राज्यकाल में विक्रमी सब्द ११४४ (रें० सन् १०६८)का खुदा हुआ एक शिकाखेल मध्य प्रदेश के देवगढ़ में मिला है।

<sup>🕇</sup> यह अनुमान मात्र है।

<sup>‡</sup> जय वर्मा के राज्यकाल में विकास संवत् ११७३ (ई॰ सन् १११७) का सुदा द्वापा एक शिलालेख मध्य भारत के खजुराही गाँव के एक मन्दिर में मिला है।

<sup>×</sup> Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. I. p. 16.

<sup>+</sup> Ibid, Vol. IV. p. 157.

पृथ्वीरा तदेव का समकालीन था और उससे परास्त भी हुआ था #। इसी परमिद्देव के राज्यकाल में कार्लिजर के किले पर मुहम्मद बिन साम ने अधिकार किया था और चन्देल लोग भागकर पहाड़ी प्रदेशों में जा छिपे थे। परमिद्देव सन् १२०१ तक जीवित था +। जान पड़ता है कि परमिद्देव के बाद त्रेलांक्यवर्मा ने चन्देल राज्य पाया था ‡। वह ईसवी सन् १२१२ से १२४१ × तक जीवित था। त्रेलांक्य वर्मा के उपरांत उसका पुत्र वीरवर्मा सिंहासन पर बैठा था। वह सन् १२६१ + से १२६३ ÷ तक जीवित था। कोर्तिवर्मा =, परमिद्देव \*\*, त्रेलांक्यवर्मा ने कोरिवर्मा कोर्तिवर्मा =, परमिद्देव \*\*, त्रेलांक्यवर्मा ने सीरवर्मा के सोने × और

<sup>•</sup> Ibid, Vol VIII. App 1. p. 16.

<sup>†</sup> Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XVII. pt. 1. p. 313.

<sup>‡</sup> Cunningham, Archaeological Survey Report, Vol. XXI, p. 50.

x Indian Antiquary, Vol XVII p. 235.

<sup>+</sup> Epigraphia Indica, Vol. I. p. 327.

<sup>÷</sup> Ibid, Vol. V. App. p. 35, No. 242.

<sup>-</sup> I. M. C Vol. 1, p 253, No. 1.

<sup>\*\*</sup> Ibid, No. 1.

ff Ibid, No. 1.

<sup>#</sup> Ibid, p. 254, No. 1.

<sup>××</sup> Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 79, Nos. 14-15.

ताँबे # दोनों के सिक्के मिलते हैं। जयवर्मा † और पृथ्वीवर्मा दें के केवल ताँबे ही के सिक्के मिले हैं। मदनवर्मा के सोने ×, चाँदी और ताँबे + तीनों धातुओं के सिक्के मिले हैं। इनमें से चाँदी के सिक्के, बहुत ही थोड़े दिन हुए, मिले हैं + । चंदेल-वंशी राजाओं के भिन्न भिन्न आकार के सोने और चाँदी के सिक्के मिले हैं = ।

गजनी के सुलतान महमूद ने जिस समय उत्तरापथ पर आक्रमण किया था, उस समय गुजरात के प्रतीहार राजाओं का विशाल साम्राज्य अपनी श्रांतिम दशा को पहुँच गया था। ई० ११ वीं शताब्दी के शेषाई में कान्यकुव्त चेदिवंशी कर्णदेव के श्रधिकार में चला गया था। कर्णदेव के बाद गाहड़वाल-वंशी चंद्रदेव ने कान्यकुव्ज पर श्रधिकार करके एक गया गज्य सापित किया था। चंद्रदेव का श्रव तक कोई सिक्का नहीं मिला। उसके पुत्र का नाम मदनपाल वा मदनदेव था। मदन-

<sup>•</sup> Ibid, No. 16.

<sup>†</sup> Ibid, No 17.

<sup>1</sup> lbid, No. 18.

<sup>×</sup> I. M. C. Vol I, p. 253, Nos. 1-3.

<sup>+</sup> Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 79, No. 21.

<sup>÷</sup> Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. X. pp. 199-200.

<sup>-</sup> Coins of Mediaeval India, p. 78.

पाल ई० सन् ११०४ से ११०६ तक # कान्यकुब्ज के सिंहासन पर था। उदुभांडपुर के शाही राजवंश के सिक्कों के ढंग पर बने इए एक प्रकार के मिश्र धातु के सिक्कों पर मक्नपाल का नाम मिलता है। मुद्रःतस्व के झाता लांग इस प्रकार के सिक्की को गाहङवालवंशी मदनपाल के सिक्के समस्ते हैं 🕆। इस प्रकार के सिक्कों पर पिछले परिच्छेंद्र में विचार हो चुका है 🕽 । मदनपाल का पुत्र गोविंदचंद्र ई० सन् १११४ से ११५४ तक कान्यकुरज के सिंहासन पर था x । गोविंदचंद्र के सोने + और ताँबे ÷ के बहुत से सिक्के मिते हैं। ये सब सिक्के महि-पालदेव श्रथवा गांगेयदेव के सिक्कों के ढंग पर वने हैं । इन पर एक आर दो सतरों में राजा का नाम और दूसरी ओर चतुर्भुजा देवी की मूर्ति है। गोविंदचंद्र के सोने के सिक्के दो भागी में विभक्त हो सकते हैं। पहले विभाग के सिक्के कालिस सोने के वने हैं; परंतु दूसरे विभाग के सिक्कों में सोने के साथ चाँदी का भी मेल हैं। गोविंदचंद्र के पुत्र का नाम विजयचंद्र था। जान पडता है कि वह ईसवी सन् ११५५ सं ११६६ तक =

<sup>\*</sup> Epigraphia Indica, Vol. VIII. App. 1. p. 13.

<sup>†</sup> Coins of Mediaeval India, p 87, No. 15.

<sup>🕽</sup> ग्यारहर्वी परिच्छेद ।

<sup>×</sup> Epigraphia Indica, Vol. VIII. App. 1, p. 13.

<sup>+</sup> I. M. C. Vol. 1, pp. 260-61, Nos. 1-6 A.

<sup>÷</sup> Ibid, p. 261, Nos. 7-10.

<sup>-</sup> Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. 1, p. 13.

कान्यकुन्ज के सिद्दासन पर था। विजयचंद्र का ग्रब तक कोई सिक्का नहीं मिला। विजयचंद्र का एव अयश्वंद्र ईसवी सन् ११७० \* में सिंहासन पर वैठा था और ई० सन् ११६४ अथवा ११६५ में मुहम्मद बिन साम के साथ युद्ध करते समय मारा गया था। श्रजयचंद्रदेव के नाम के एक प्रकार के चाँदी के सिक्के मिले हैं। कर्निधम का श्रनुमान है कि ये सिक्के जयचंद्र के ही हैं 🕆। गोविंचंद्र के सिक्ं की तरह ये सिक्के भी महीपाल-देव अथवा गांगेयदेव के लिकों के ढंग पर बने हैं। इसके अति-रिक्त गाइडवाल वंश का अब तक और कोई सिक्का नहीं मिला । जयश्रंद्र का पुत्र हरिश्चंद्रदेव ईसवी सन् ११६५ से १२०७ तक 🙏 कान्यकृष्त के सिंहासन पर था। उसका कोई सिक्का श्रव तक नहीं मिला। जयचंद्र की परास्त करके सलतान महमाद बिन साम ने मध्य देश में चलाने के लिये गाहडवाल राजाओं के सिक्कों के हंग पर सोने के सिक्के बनवाए थे। उन पर एक और नागरी अवारों में तीन सतरों में उसका नाम लिका है और दूसरी ओर लदमी देवी की मूर्ति है ×। प्रकार के सिक्कों के दो विभाग मिलते हैं। पहले विभाग के सिक्को परः--

<sup>•</sup> Ibid, Vol. IV. p. 121.

<sup>†</sup> Coins of Mediaeval India, p. 87, No. 17.

<sup>‡</sup>Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII. pp. 757-770.

<sup>×</sup> Coins of Mediaeval India, p. 86, No. 12.

- (१) श्रीमह
- (२) मद विनि
- (३) साम #

श्रौर दूसरे विभाग के सिक्कों परः-

- (१) श्रीमद ( इ )
- (२) मीर मह ( म )
- (३) द साम 🕆

लिखा है।

नेपाल के पुराने सिक्कों की देख कर ऐसा भ्रम होता है कि मानों वे यौधेय जाति के सिक्के हैं। संभवतः यह भ्रम इसिलये होता है कि ये दोनों प्रकार के सिक्के कुपणवंश राजाओं के सिक्कों के ढंग पर बने हैं । मानांक, गुणांक, वैश्ववण, श्रंशुवर्मा, जिप्णुगुत और पशुपित इन छः राजाओं के सिक्कों मेले हैं। इन में से पशुपित के श्रतिरिक्त बाकी पाँच राजाओं के नाम नेपाल की राजवंशावली में मिलते हैं। इन छः राजाओं में से मानांक के सिक्के सबसे पुराने हैं। उन पर एक श्रोर पद्मासना लहमी की मूर्ति और "श्री भोगिनी" लिखा है। दूसरी श्रोर खड़े हुए सिंह की मूर्ति और "श्रीमानांक"

<sup>\*</sup> H. M. Wright, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. II. pt. 1. p. 17, No. 1.

<sup>†</sup> Ibid, Nos. 2-3.

Indian Coins, p. 32.

किया है । नेपाल के शिलालेखों में मानांक का नाम मानदेव दिया है । गुणांक के सिक्कों पर एक ओर पद्मासना लहमी की और दूसरी ओर हाथी की मूर्ति है। लहमी की मूर्ति के बगल में "श्रीगुणांक" लिखा है ‡। वंशावली में गुणांक का नाम गुणकामदेव दिया है ×। वेश्रवण के सिक्कों पर एक ओर बैठे हुए राजा की मूर्ति और "वेश्रवण" लिखा है और दूसरी ओर बछुड़े सहित गौ की मूर्ति है और "कामदेहि" लिखा है +। अंशुवर्मा के तीन प्रकार के सिक्कों पर एक ओर परवाले सिंह की मूर्ति है और "श्रयंशुवर्मा लिखा है और प्रदाले सिंह की मूर्ति है और "श्रयंशुवर्मा" लिखा है और दूसरी ओर बछुड़े सहित गौ की मूर्ति है और "कामदेहि" लिखा है :। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर परवाले सिंह की मूर्ति है और "श्रयंशुवर्मा" लिखा है और दूसरी ओर बछुड़े सहित गौ की मूर्ति है और "कामदेहि" लिखा है :। दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक ओर सुर्यं का चिह्न है और "महाराजाधिराजस्य" लिखा

<sup>\*</sup> Coins of Ancient India, p. 116. I. M. C. Vol. I, p. 253.

<sup>†</sup> Indian Antiquary, Vol. IX, pp. 163-67.

Coins of Ancient India, p. 116. pl. XIII. 2.

<sup>×</sup> Hara Prasad Sastri, Catalogue of plam-leaf and Selected paper Mss. Durbar Library, Nepal. Introduction by Prof. C. Bendall, p. 21.

<sup>+</sup> Coins of Ancient India, p. 116, pl. XIII. 4.

कर्निघम का अनुमान है कि वैश्ववण का वंशावली में शुबेर वर्मा नाम विया है—Ibid, 115

<sup>÷</sup> Ibid, p. 116, pl. XIII. 4; I. M. C. Vol. I, p. 283, No. 2.

है। दूसरी ओर एक सिंह की भूति है और "श्र्यंशोः" लिका है #। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक श्रोर परवाले सिंह की मृर्ति है श्रौर "श्र्यंशुवर्मा" लिखा है श्रौर दूसरी श्रोर साधा-रण सिंह की मृतिं और चंद्रमा का चिह्न है 🕆 । अंग्रुवर्म्मा के कई शिलालेख मिले हैं !। जिच्छुगुप्त के सिक्कों पर एक पर-वाले सिंह की मूर्ति है श्रीर "श्री जिष्णुगुप्तस्य" लिखा है। दुसरी ओर एक चिह्न है × । जिच्छागुप्त का एक शिलालेख भी मिला है + । पश्चपति के तीन प्रकार के सिक्के मिले हैं। पहले प्रकार के सिक्कों पर एक छोर खड़े या बैठे इए येश की मृति और दसरी ओर सुर्य्य का अथवा और कोई चिह्न है + । दूसरे प्रकार के सिक्कों पर एक और त्रिश्चल और दूसरी ओर सुर्य्य का चिह्न है = । तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक और बैठे हुए राजाकी मुर्ति श्रीर दसरी श्रोर पृष्ययुक्त घट है \*\*। इन

<sup>\*</sup> Ibid, No. 3; Coins of Anceint India, p. 117, pl. XIII. 55.

<sup>†</sup> Ibid. pl. XIII. 6; I. M. C., Vol. I., p. 283, No. I,

<sup>‡</sup> Indian Antiquary, Vol. IX, pp 170-71; Bendall's Journey to Nepal, p. 74.

<sup>×</sup> Coins of Ancient India, p. 117. pl. XIII. 7.

<sup>+</sup> Indian Antiquary, Vol. IX, p. 171.

<sup>÷</sup> Coins of Ancient India, p. 117, pl. XIII. 8-11.

<sup>=</sup> Ibid. p. 111, pl. XIII. 12-13.

<sup>\*\*</sup> Ibid, pl. XIII. 14-15.

#### [ २६८ ]

सब सिक्कों पर दोनों में से किसी एक छोर राजा का नाम है। बुद्ध गया में पशुपति के दो एक सिक्के मिले हैं #।

बहुत प्राचीन काल में अराकान में भारतीय उपनिवेश स्थापित हुआ था। ईसवी सातवीं अथवा आटवीं शताब्दी में अराकान में भारतीय राजाओं का राज्य था। उनका और कोई परिचय तो अब तक नहीं मिला, परंतु रम्याकर, लिलाकर, श्रीशिव आदि नाम देखकर जान पड़ता है कि अराकान के ये राजा लोग भारतीय ही थे। ये लोग चंद्रवंशी थे और ईसवी सन् अम्म से हम्भ तक इनका राज्य था । इनके सिककों पर एक ओर बैठे हुए बैल की मूर्ति और दूसरी ओर एक नए प्रकार का त्रिश्चल मिलता है ‡। इसी प्रकार भीशिव, यारिकिय ×, प्रीति +, रम्याकर, लिलताकर, प्रद्युक्षाकर और अन्ताकर + के भी सिक्के मिले हैं \*\*।

<sup>\*</sup> Cunnigham's Mahabodhi, pl, XXVII. H

<sup>†</sup> I. M. C., Vol. I, p. 331.

<sup>1</sup> Ibid, p. 331.

X Ibid, No. 1.

<sup>+</sup> Inid, Nos. 2-6.

<sup>÷</sup> Ibid. No. 7.

<sup>##</sup> रम्याकर, क्षितिताकर और भ्रम्ताकर के चाँदी के सिक्के भीयुत प्रकुलनाथ महाशय के पास है। जान पड़ता है कि इस प्रकार के सिक्के पहले नहीं मिले थे।



# विषयानुकमि्यका

|                      | <b>ম</b>        | श्रनप्रवंश         | ₹ <b>&amp;</b> ¥.      |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| <b>चंशु</b> वमां     | २६६, २६७.       | श्रपरान्त          | ₹₹₹, ₹£€.              |
| श्रसेंविय            | <b>8</b> €.     | श्रपनात            | 111.                   |
| <b>भगथुक्</b> लेय    | 80, 86, XX, X6. | श्रपूर्वेचन्द्र    | २४६.                   |
| <b>अगयु</b> क्त्रेया | <b>¥</b> €.     | भपोली              | ₹ <b>٤, ४१, ६३</b> ,   |
| श्रम्                | ११४, ११७.       | <b>अफगानिस्तान</b> |                        |
| <b>अग्रि</b> मित्र   | १३४, १३४.       |                    | ७२, १०२, १२०.          |
| ऋच्युत               | १३४, १४४.       | श्रिफिका           | २६, १२४, १४२.          |
| <b>भ</b> जभित्र      | १३६.            | भ्रवदगश            | £*.                    |
| श्रजयपान             | २४७, २४⊏, २४६.  | श्रमिमन्यु गुप्त   | <b>328</b> ,           |
| श्चनवर्मा            | १३१.            | श्रमित             | ¥4, 41.                |
| <b>श्रगु</b> मित्र   | १३४.            | श्रमेरिका          | २३.                    |
| श्राग्डमन            | २२४.            | श्रमीघभृति         | रथर, र४३.              |
| श्चनंगपान            | २४७, २४१.       | श्रम्बिकादेवी      | <b>२३३, २३४, १४</b> १, |
| श्चनंत               | <b>२२</b> ४.    |                    | <i>{</i>               |
| <b>छ</b> नंतपुर      | २१४.            | श्रय               | <b>ER, EN, WO, WR,</b> |
| श्चनाथपिदद           | ٤, ٩٥, ٩७.      |                    | ७७, ८३, ८४.            |
| <b>भन्</b> पनिष्टत्  | 184.            | श्रयरचंद           | १६४.                   |
| श्चन्तवेंदी          | १⊏१, २३४.       | भ्रयम              | 183.                   |
| श्रन्ताक्तर          | २६६.            | श्रियितिय          | 80, 81, 81, 81.        |
| <b>अ</b> न्ध्रात     | ३, १६४. २१३,    | श्रयुभित्र         | १३१.                   |
|                      | २१६, २१७, २१⊏,  | श्रयं ह्या         | १३०,                   |
|                      | वर्ह, वरह.      | भराकान             | २२७, २६६.              |

#### [ २ ]

| <b>%</b> रुणसालि      | ₹50,                            | <b>बार्तै</b> मिदोर                       | ¥0.                        |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|                       | १३७, १३६, १xx.                  | श्रानते                                   | १६३, १६६.                  |
| क्रमुंग<br>क्रथां ग्र | £=,                             | मानितमस                                   | <b>१</b> ⊏, ४७, <b>४४,</b> |
| क्रवाम<br>क्रवतमश     | ₹ <b>%</b> ₹                    | J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | xo, o?.                    |
|                       | . <b>१३७.</b>                   | भ्रान्तियोक                               | ₹₹, ₹७                     |
| श्रुवय<br>श्रुवमोडा   | १३ <b>१.</b>                    |                                           | . ६०, ६२, ६ <b>३</b> , ६४. |
| •                     | ۲۲.<br>۲ <b>۷</b> ξ.            | श्रापत्तोदोरस                             | ξ¥.                        |
| श्चवतार्चन्द्र<br>——— | ર <u>૧</u> .  <br>૨ <b>૧</b> ૭. | श्रापुत्तिक्त                             | 80.                        |
| श्चवन्ती<br>          | i                               | श्रापुतापत<br>श्राभीर                     | १xx.                       |
| श्रवमुक्त             | ₹ <b>¥</b> ¥.                   |                                           | १२.<br>१२.                 |
| श्रराटपाक वा          | भ्रशतपाल २४६.                   | म्राम्भी<br>                              |                            |
| <b>अ</b> शोक          | ३३, ३४, १२३.                    | श्चारमेनिया                               | १०४.                       |
| श्रथघोष               | ११३.                            | श्चालिकसुरर                               | 11.                        |
| भ्रस्पवर्मा           | ≈8, 83, 8×,                     | <b>प्रा</b> स्ट्रेतिया                    | ₹.                         |
| श्चहिच्छत्र           | <b>१३३</b> , १३४.               |                                           | 7                          |
| <b>अ</b> हीरा         | દષ,                             |                                           | इ                          |
|                       |                                 | <b>इन्द्र</b> वित्र                       | १३१, १३४.                  |
|                       | श्रा                            | इन्द्र वर्मा                              | <b>⊏€, €</b> ¥.            |
|                       | •                               | रयुचो                                     | ७४, १०३.                   |
| श्रांतिश्रालिकिद      | <b>१८,४७,६०,</b> ६१.            | इलाहाबाद                                  | १६३.                       |
| भाकरावनित             | ₹8 €.                           | इमामन                                     | <b>ξ</b> χ.                |
| भागस्टस               | १०८.                            |                                           | 2                          |
| भागरा                 | १३७.                            |                                           | <del>\$</del>              |
| ब्राटविक              | १४४.                            | <b>इं</b> गन                              | १४. १४, २१⊏.               |
| ब्रातिश               | ११४, ११७.                       | <b>ईशानत्रम</b> ि                         | (22.                       |
| <b>भा</b> ते          | .33                             | ईश्वरदत्त                                 | २०१, २०२.                  |
| श्रातंमिस             | ₹ <b>७</b> , ४६.                | <b>ई</b> सापुर                            | ११4.                       |

### [ } ]

| 412                 | txx.               | कुपारगुप्त        | ₹xx, ₹७₹, ₹¢         | ٠,           |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| काकतीय वंश          | २३६.               | १७३, १७४,         | tex, tee, te         | ٠ <b>۵</b> , |
| <b>का</b> किनी      | १६, १६.            | १७६,              | <b>२</b> =0, १=१, १= | ·¥,          |
| काट वा काल          | १३२.               |                   | १८४, २०              | , Ę.         |
| काठियावाङ्          | 188, 200.          | कुपार देवी        | <b>१</b> ४२, ११      | ı y.         |
| काडस                | १३२.               | कुमारपाल          | २४⊏, २१              | .3           |
| कादम्ब 'श           | २२७, २१⊑.          | कुमारिका          | =, २२३, २३           | ₹¥.          |
| कान्यकुब्ज          | २६३,               | कुमुदसेन          | <b>?</b> ?           | ₹.           |
| काबुत ११७,          | १६७, २००.          | कुयुनकदिकस        | <b>to8, to</b>       | ξ,           |
| कामदत्त             | <b>१३३</b> .       |                   | २०७, २०६, २१         | કર.          |
| कामरूप              | <b>१</b>           | <b>कुयुजकफ</b> स  | 20x, 80              | 3.           |
| कार्यापण वा काहोपर  | ij ¥, x, ξ,        | कुयुनकस           | •                    | .30          |
| <b>१</b> ४, २१, २   | 14, <b>24, 24.</b> | <b>कु</b> जिन्द   | १ः                   | <b>₹</b> 5.  |
| कालिंतर             | २६२.               | कुखूत             | र १                  | ₹.           |
| कोशगर               | <b>₹</b> ¥.        | कुलोत्तुंग        | <b>ą</b> :           | <b>۹</b> ٧.  |
| कारगीर              | २३७, २४१.          | <b>कु</b> वेर     | <b>?</b> :           | ν.           |
| किंड चिंड किंड      | १०४, १०७.          | कुशस              | १३                   | ₹७.          |
| किदर                | १२७.               | कुषस ७१           | t, =¥, ₹0₹, ₹1       | ,3           |
| किदार कुष्य         | १२७, २३२.          | १२०, १२१,         | <b>२२६, १</b> ४०, १६ | ₹,           |
| कीर्तिवर्गा         | २६१.               | १६२, २३२,         | <b>२४२,</b> २४२, २६  | ŧ.           |
| कुई-शुयाङ्ग         | १०४.               | <b>बुस्थ</b> नपुर | 43                   | ٤¥.          |
| <b>कु</b> कर        | 185                | कृतवीय            | १ः                   | ₹ 9,         |
| <b>बुजुक्रकद</b> िस | <b>१०४, २४२.</b>   | कृष्ण्या          | *1                   | lo.          |
| कुशिन्द १३७, १४१,   | १४२, १४७.          | कृष्ण्य           |                      | ξ.           |
| कुषोत               | १४२.               | कृष्या            | 7.                   | ₹.           |
| कुमार               | ₹00.               | केरण              | •                    | ¥¥.          |

#### [ 8 ]

| _                         | _                 |                    |                        |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| केकियप                    | <b>७₹.</b>        | गडहर               | <b>१</b> २७.           |
| <b>के</b> विरुक्त         | ११४.              | गणपति नाग          | १४०, १४४.              |
| कोङ्क                     | २२४.              | गर्गेन्द्र         | १४१                    |
| कोटा<br>-                 | ₹¥₹.              | गम्भीरचन्द्र       | २४७.                   |
| कोद्दर                    | १४४.              | गर्वभिष्ठ          | 98.                    |
| कोवडापुर                  | २१६.              | गाङ्गेवदेव २४      | s, २ <u>४</u> ६, २६०,  |
| कौरलदेश                   | १४४.              |                    | २६४.                   |
| कौशास्वी                  | ११२.              | गान्त्रार ३४, ४    | ६, १३२, १४७,           |
| क्रीमम १६                 | , २७, २८.         | <b></b>            | १, २३२, २४४.           |
| क्र(शडाइक                 | ٦.                | गाइड्रवाल २४१      | ६, २६३, २६४,           |
| च                         |                   |                    | ₹६४.                   |
| •                         | 00, 888.          | गिरनार             | १४७, १६६.              |
| च्यावंश                   | १६३.              | गुजरात २           | , २१७, २३४.            |
|                           | (88, <b>3</b> 88. | गुग्।इ             | २६६, २६७.              |
| <b>प</b> नपुत<br><b>ख</b> | ,                 | गु <b>गाचन्द्र</b> | ३४७.                   |
|                           |                   | गुएडा              | .331                   |
| खरस्त                     | £8, <b>१</b> ००.  | गुदुफर ६३.         | , &¥, &¥, & <b></b> €. |
| खरपरिक                    | १४४.              | गुद्रण             | .=3                    |
| -                         | १४१, २४२.         | गुप्तवंश १४२, १७   | -                      |
| खुड़वयक                   | २४६.              | •                  | <b>२</b> ४ <b>४</b> ,  |
| खुरप                      | २८.               | गुरदासपुर          | १३८.                   |
| ग                         |                   | गुजर जाति          | <b>२४</b> १.           |
| गजनी '                    | १४४, २६३.         | गुजैर प्रतिहार वंश |                        |
| गजपति पागोदा              | <b>२२४.</b>       | गुणचंद्र           | ₹ <b>∀</b> •.          |
| गुजव                      | <b>१४</b> ६.      | गोश्रा<br>गोश्रा   | २२७, २२८.              |
| गरेवा वा गेटिया           | <b>₹₹</b> =.      | गोकर्ष             | •                      |
| संबद्धां या गाव्या        | 14.00             | . 41141 <i>Q</i> 1 | <b>२</b>               |

### [ 4 ]

| गीजर                        | <b>१</b> ४६.    | चष्टन १६६, १६६     | , १६७, २०३,    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| गोदावरी                     | २१३, २२०.       |                    | २०४.           |
| गोपाजवर्मा                  | ₹४४.            | चांग-कियान         | १०३            |
| गोमित्र                     | १३३.            | चाँदा              | २२२.           |
| गोविन्द                     | १७२, २६४.       | चालुक्यचन्द्र वा श | लिक वर्मा २२७. |
| गौतमीपुत्र शातक्रांश        | ! १६४,२१७.      | े चःलुम्य वंश      | २२६, २४६.      |
| गौतमीपुत्र श्री यज्ञश       | ातक <b>र्णि</b> | चाहड़देव           | ₹४७.           |
| <b>₹</b> 8×,                | , २१४, २१७.     | चित्तौर            | ₹88.           |
| गौर सर्पंप या पीली          | सरसों ५.        | चीन ३,७४,          | 103, 232.      |
| ग्रोक्तयायूनानी             | १⊏, १३३.        | चेदिवंश २२८, २४६   | , २६०, २६३.    |
| बीस या यूनान देश            | ۶.              | चेर्धा             | २३७.           |
| घ                           |                 | चोड्रमग्डक         | ₹१४.           |
| घटोत्रक्षचगुप्त             | १४२, १८८.       | चोलमण्डल           | २१२, २२६.      |
| घ्ममोतिक                    | 188, 303.       | चौहान वा चाहमान    | २४०, २६१.      |
| च                           |                 | <b>e</b>           |                |
| चन्द्र                      | <b>११</b> %.    | <b>ख्रेश्वर</b>    | १४२.           |
| चन्द्रगिरि                  | २२४.            | কু                 | <b>१२७.</b>    |
| चन्द्रगुप्त ३२, १४२,        | १४३, १४४,       | ~                  |                |
| १६२, १६३, १६४,              | १६६, १७०,       | জ ~                |                |
| १७१, १८६,                   | २०४, २६१.       | जगरेकमहावा नयसिंह  |                |
| चन्द्रदेव                   | २४०, २६३.       | जयम् <b>य</b>      | 440            |
| चन्द्रबोधि                  | २२३.            | जयगुप्त पकारदयशा   |                |
| चन्द्रवंश                   | २६६.            |                    | १८८.           |
| चन्द्रवर्भे                 | 1×8.            | जय <b>बन्द</b>     | २६४.           |
| चन्द्रात्रेय वा चन्द्रेलवंश | त २६१,          | जय <b>दाम</b>      | १ <b>६७</b> .  |
|                             | 242.            | नयमाथ              | १=१.           |

### [ ]

| <b>अयपाता</b>        | 780.              |                | ξ                    |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| जयमित्र              | ११४.              | टिमाकॅस        | ¥0.                  |
| जयवर्गी              | २६१, २६२.         | टीन            | ₹.                   |
| जयसिं इदेव           | PXX.              | रेबेस्ट        | ₹8.                  |
| नया <b>पीड़</b>      | <b>२</b> ४३.      |                | ₹                    |
| नर वा जरि            | <b>1</b> 53.      | टबाक           | <b>१</b> १ १ १ .     |
| <b>जागदेव</b>        | २००, २४४.         | दिमिटर         | <b>=</b> \$.         |
| जामहरेव              | <b>२६०, २६१.</b>  | 161704         | त<br>त               |
| का <b>लक</b>         | <b>१</b> ३, १x.   |                |                      |
| जानकमा छ।            | <b>१</b> ३.       | तचशिका         | ११, १७, ३४, ४६,      |
| मामक                 | १४६.              | 1              | ४, ह्व, १३६, १३०.    |
| जारख वा भा           | रवा १८०.          | तस्ते बहाई     | 88.                  |
| जिच् <b>णु</b> गुप्त | १६६, १६=.         |                | सान माकका २३६.       |
| जिट्ट <b>िय</b>      | .33               | तपंखदीघी       | .35                  |
| भीवदान               | ₹8=, ₹88, ₹00.    | सारानाध        | <b>६</b> ६,          |
| जुनार                | 183.              | तिगीन          | <b>138.</b>          |
| ज्यागद               | .335              | <b>ति</b> ण्वत | <b>&amp; &amp; .</b> |
| न्बियस सीव           | रद १०६.           | तुरमय          | <b>₹</b> ₹.          |
| जेगामुक्ति वा        | जेनाक मुक्ति २६१. | नुकटक          | मम्स, नव्ह, रथरे.    |
| केडमित्र             | रहा.              | <b>नु</b> षार  | w¥.                  |
| नेत                  | .3                | तेकिफ          | Yo,                  |
| जेतवन                | ţu.               | 1              | १४७, २४≖.            |
| जो या यब             | <b>x</b> .        | त्रोमरवंश      | २४२.                 |
| ह्या । <b>। मुका</b> |                   | तोग्माया       | रद्राः २३४, २३६,     |
| _                    | भ                 |                | २३७, २४२.            |
| कोर्ड                | ¥•, xx, &•.       | . सोषि         | # ¥ <b>4</b> .       |

| त्रसरेगु               | ¥.                   | दिचनिसिय                    | 80, X8, X6.               |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| त्रिपिटक               | <b>v.</b>            | दिशा                        | <b>448, 488.</b>          |
| त्रिपुरी               | १३६.                 | दिमित्रिय                   | ₹6, ४०, ४६, ४=,           |
| त्रिभुवनगुप्त          | 3x8.                 |                             | ¥£, Xo,                   |
| त्रिजीक                | <b>૨</b> ૨ છ.        | दिय                         | ξo.                       |
| त्रिकोचनपात्रश         | ादी २४३.             | दिय <b>दा</b> स             | ₹७, ३४, ३६, ३ <b>०</b> ,  |
| त्रेकुटक               | ₹0€.                 |                             | ¥4, XX.                   |
| त्रेगसँ                | १३७, १३⊏             | दिय <b>मेद</b>              | ¥ <b>4.</b>               |
| त्रे जोक्यवमा <u>ं</u> | ٦ ६ २ .              | दिल्ली                      | ₹¥4, ₹¥4.                 |
|                        | য                    | दुर्लंभ                     | ***                       |
| थेडिकन                 | 80.                  | देवगिरि                     | ₹ <b>१</b> ⊑.             |
| d 21 4/ A1             | - •                  | देवनाग                      | ₹ <b>x</b> ∘.             |
|                        | ₹ [                  | देवपाल                      | 388.                      |
| <b>दक्षिणापथ</b>       | वे, १०, १३, ३०,      | देविमन्न                    | १३१.                      |
| १४४,                   | २१२, २१३, २१४,       | देवराष्ट्र                  | txx.                      |
|                        | २२४, २२६.            | दोजक                        | ₹४.                       |
| दमन                    | ₹xx.                 | द्रम्ब या दरम               | <b>१६२, १६३.</b>          |
| दरियातुष               | ₹5.                  | द्वःदशादित् <b>य</b>        | ₹=¥.                      |
| दहसेन                  | २० = , २० € .        | द्वारसमुद                   | <b>३</b> ३٤.              |
| दाइमास्रोस             | <b>३</b> ३.          | •                           | 4                         |
| दामघ्सद                | <b>१</b> ६ <b>⊏.</b> |                             | •                         |
| <b>दामजदभी</b>         | 185, 188, 200,       | <b>धनं</b> ज्ञ य            | <b>१ x x</b> .            |
|                        | २०१, २०२.            | धनदेव                       | १३१                       |
| दामसेन                 | २०१, २०२, २०३.       | धन् <b>य</b> वि <b>ष्णु</b> | २३६.                      |
| दारिक                  | १३, २⊏.              | धरघो <b>प</b>               | १४०, १४१.                 |
| राह् <b>य</b>          | <b>4x8.</b>          | धर <b>य</b>                 | ¥, ¥, ≈, ₹₹, ₹ <b>ξ</b> . |

| <b>थरसे</b> न         | १८१.         | निकल        | .3#                           |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------------|
| धर्मेचन्द्र           | २४७          | निकिय       | ¥ .                           |
| पर्मेपाल              | <b>₹</b> 8₹. | निगम चिह्न  | २३.                           |
| <b>धर्माशोक</b>       | २२६.         | निश्शंकमञ्च | २२६,                          |
| <b>भु</b> टुकदानस्द   | २१६.         | निषाद       | <b>१</b> 8६                   |
| भूविभिन्न             | <b>१</b> १%. | निष्क       | x, 4, =, t4, 7t.              |
| भुवस्वामिनी या भुवदेव | ति १७१       | नीजराज      | txx.                          |
| _                     |              | नेगमा       | ₹४.                           |
| न                     |              | नेपान       | १ ४४, २६७-                    |
| नन्धिगुप्त            | <b>4x4.</b>  | नोनंववाह्र  | ₹₹8.                          |
| नम्दी                 | <b>१</b>     |             | _                             |
| नरसिंदगुप्त           | १८४.         |             | प                             |
| मरे <i>न्द्र</i>      | २३७.         | पकुर        | ê <b>=.</b>                   |
| मरेन्द्र चन्द्र       | ₹X ;.        | प≅त         | रहर.                          |
| नरेन्द्र।दित्य        | २४१.         | पञ्च        | १४६.                          |
| नलपुर वानस्त्रर       | १४+, २४७.    | पञ्चनद      | २८, ३२, ३७, १४१.              |
| नसी <b>रही</b> न      | २४१.         | पञ्चान ६१   | ८, १३०, १३१, १३४,             |
| नहपान,                | 183, 188.    |             | १३४.                          |
| मागदत्त               | <b>१</b> ×8. | पञ्जाब      | ₹६, ₹४, ६८, १०२,              |
| नागर                  | ₹४४.         |             | १३⊏, २३३.                     |
| नागर्वश               | lxo.         | पद्मटङ्का   | २२७.                          |
| नागसेन                | <b>ξξ.</b>   | पद्मावती वा | नक्षपुर वानस्वार <b>१</b> ४०. |
| नागीद                 | .3           | पन्तलेव     | 80, 80, X8.                   |
| नानाघाढ               | २१७.         | पमोसावा     | मास १३१.                      |
| नापकिमा <b>विक</b>    | २४०.         | पय          | १४७.                          |
| नासिक                 | 220.         | परमहिंदेव   | २६१, २६२.                     |

### [ 8 ]

| पराक्रमबाहु        | २२६.                      | पुलुमायिक                   | 141.           |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| परिवाजक वंश        | १८१, १८६.                 | पुश्यमित्रीय                | १७२, १८०.      |
| पर्ही              | २०६.                      | पुष्यमित्र                  | १३४.           |
| पन                 | પ્ર, ६, ⊏.                | पूर्वादित्य                 | २३७.           |
| पतक                | १४४.                      | <b>पृथ्वीचंद्र</b>          | २४४, २४६.      |
| पलसिन              | <b>8</b> €.               | पृथ्वीदेव                   | २६०.           |
| प्रहार             | २२६, २३१.                 | ्रश्वीराज                   | २४१.           |
| पशुपति             | २६६.                      | पृथ्शीयम्भी                 | १६१, २६२.      |
| <b>प</b> ाटलिपुत्र | ₹ <b>₹</b> , ₹¥, ₹¥8.     | <b>पृथ्वीसेन</b>            | ₹00.           |
| पाणिनि             | १६.                       | पे उक <b>लश्र</b>           | ¥'9.           |
| पाएड्य देश         | २२४.                      | पेशावर                      | १११.           |
| पारद ३             | रे, रे४, ४ <b>२</b> , ४०, | <b>वं</b> ।लीबियस           | ३७.            |
|                    | ७४, १०४.                  | वौरव                        | १३७, १४३.      |
| पार्थं             | २४४.                      | प≁ाश                        | १२७.           |
| पाल वंश            | २३७.                      | पकाशादित्य                  | १८४, १८४.      |
| पासन               | <b>१</b> २६.              | प्रतापादित <u>्य</u>        | २४१.           |
| विष्टपुर           | <b>१</b>                  | प्र <b>यु</b> मना <b>कर</b> | 3,₹€.          |
| पीतल               | ₹.                        | प्रवरसेन                    | રપ્રર.         |
| पीथमचन्द्र वा      | पृथ्वीचन्द्र २४४.         | प्राजीत                     | १४४.           |
|                    | २४६.                      | <b>प्रीति</b>               | <b>३६</b> .    |
| <b>पु</b> ड़माति   | २१४.                      | प्रन                        | g e            |
| पुत्तंगीज          | २१३.                      | द्रेटी                      | 3₽             |
| पुरगुप्त           | १८३, १८४.                 |                             | <b>फ</b>       |
| पुराण ४, ६, १      | ६, १७, १८, २१,            | फ <b>णम्</b>                | २१२.           |
|                    | , ३०, ४१, १३१.            | फारस                        | न, १३, २४, ७४. |
| पुरुषदत्त          | १३३.                      | फालगुनीमित्र                | १३४.           |

### [ % ]

| फि.नीशीय          | १३, ४१.         | <b>म</b> पंयन     | १४६                    |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| फिकसिन            | ₹5, ¥0.         | भरतपुर            | १३७, १४७               |
| फीरोज             | २३१, २३४, २३७.  | भरकच्छ वा         |                        |
|                   | च               | भर्तुः।म          | ۲۰۹.                   |
| ৰ <b>দ্</b>       | <b>२</b> ६.     | भवदस              | <b>१</b> ३३.           |
| बरमा              | 11.             | भागभद्र           | <b>€0</b> .            |
| बरेकी             | 111.            | भानुगुप्त         | २०८.                   |
| बन्नभृति          | १३३.            | <b>मानु</b> मित्र | ११x, १३७, १३६.         |
| बक्रमा            | <b>१</b>        | भारग              | २३६.                   |
| बहावलपुर          | १११, १४⊏.       | भावभव्य           | <b>Ę.</b>              |
| वासादित्य         | ₹=¥.            | भास्त्रम्         | <b>१</b> २७.           |
| नानिरुप वा        | वभेर (बाबिजीन)- | भीमपाल            | २४४.                   |
|                   | વેશ, વેંબ.      | भीमदेव            | २४६.                   |
| वि <b>म्बिसार</b> | <b>₹</b> ₹.     | भीमशाही           | ₹४३.                   |
| युवारा            | XR.             | भीपसेन            | <b>₹</b> ₹0.           |
| नुद               | <b>११४.</b>     | भीषगुप्त          | <b>124.</b>            |
| <b>नुद</b> गया    | ह, १७, १=, २६६. | भुवनैकबाह         | २२६.                   |
| <b>बुद्या</b> प्त | २०८, २३४.       | भृतेशर            | Ęv.                    |
| बेयाम             | €v.             | भूगक              | <b>₹87, ₹8</b> ₹.      |
| वेक्किनगर         | १४४, २२७.       | भृमिमित्र         | tax.                   |
| वेसनगर            | <i>६०,</i> २१⊏. | भृ                | <b>१</b> २६.           |
| <b>महापु</b> त्र  | E.              | મા                | <b>१</b> २६.           |
| त्रस्रमित्र       | १३३.            | भोनदेव            | १३⊏, २४१.              |
|                   | भ               | •                 | स<br>स                 |
| भइ                | १२६             | मंटराज            | જ<br><b>ર</b> ેપ્રપ્ર, |
| मद्रघोष           | 22x.            | मक                | <b>4</b> 4.            |
| •                 | 1400            | *1 70             | 44.                    |

### [ ११ ]

| भगञ्ज             | ₹४६.           | महमूद २४४, २४७, २४८, २६३.     |
|-------------------|----------------|-------------------------------|
| • मगज             | १४६.           | महमू :पुर १४८.                |
| <b>भ</b> गजश      | १४६.           | महाकान्तारः १४४.              |
| मगध               | ₹ <i>X</i> 8.  | महाकोशल १६०.                  |
| मगोजन             | १४६.           | महारिं ११४.                   |
| मजुव              | १४६.           | महाराय १४७.                   |
| -मणक्याला १११,    | ११२, २३६.      | महाराष्ट्र २६, २१४.           |
| सतिल              | १४४.           | महासेन ११८.                   |
| मधुरा १२, ६४,     | ११२, ११६.      | महिमित्र १३६.                 |
| १२०, १२२,         | १३३, १३७.      | मही १२६.                      |
| <b>मदनपाड़</b>    | <b>૨</b> ૦.    | महीधर १२६,                    |
| मदनपान            | २४०, २४१.      | महीपाल २४२, २४०, २४१.         |
| मदनवर्मा २६१,     | २६२, २६३.      | महीपाजदेव २४१, २१६, २४६.      |
| भद                | १४१, १४३.      | महेन्द्र १४४.                 |
| मद्रक             | <b>१</b> ४४.   | मद्देन्द्रगिरि १४४.           |
| मण्य एशिया        | २४, २३१.       | महेन्द्रपालदेव २४१, २४२, २४६. |
| मध्य भारत         | २४६.           | माणिक्यचन्द्र २४७.            |
| मनसेरा या मानसेरा | १२३.           | मानुचेट २३६.                  |
| <b>.मप</b> क      | १४६.           | मातृतिष्या २३६.               |
| मप्य              | १४६.           | माधवगुप्त १८६.                |
| मपोजय             | १४६.           | माधववर्मा १३१.                |
| मर्ज              | <b>१४७.</b>    | माधाईनगर १६.                  |
| 'मरु              | <b>१</b> ६६.   | माध्यमिक वा मध्यदेश ६४, २४६.  |
| मकरी              | x0, 00.        | मानदेव २६७.                   |
| मजय               | <b>३</b> , ३१. | मानसेरा या मनसेरा १२३.        |
| यालय वर्गा        | २४७, २४८.      | मानांक २६६, २६७.              |

### [ १२ ]

| मारवाड़             | २३३.             | म्लदेव १३१.                             |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------|
| मालव १३४, १४३, १६३, | ,305             | मेगास्थिनीन ३३.                         |
| १६२, १६४, २०७,      | ₹00,             | मेघचन्द्र २०४.                          |
| २१७, २३८, २४८,      |                  | मेनन्द्र १८, ४२,४७,६०,६४,               |
| मालव जाति १३७, १४३, |                  | £x, ££, £0, £=, 00, 8£\$.               |
|                     | <b>१</b> % % .   | मेत्राड २४६.                            |
| मानवा               | ₹83.             | मंत्रकवंश २०६.                          |
| मालविकाग्निकित      | ξ¥.              | मैन्र २१४, २२४.                         |
| माशप                | ₹४६.             | मोत्र या मोग ७७, ७६, ८०, ६३,            |
| माषक                | ¥.               | 413 41 414 99, 96, 40, 64,<br>88.       |
| माशा                | 8.               | मौबरी वस १८८,                           |
| माइ ११४,            | ११⊏.             | मोर्घ ३४.                               |
| मि <del>त्र</del>   | १३०.             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| विश्वया मित्र ११४,  | ११=              | य                                       |
| <b>मिश्र</b> शन     | ¥o.              | यम वा मय १४६                            |
| मिलिन्द्र           | <b>ξξ.</b>       | यन बाजी ६.                              |
| मिनिन्द पंचदी       | ξξ.              | यबद्धीप ३१                              |
| मिहिर ११४, ११८,     |                  | यशोदाम २०२, २०४.                        |
| मिहिरकुल २३४, २३६,  |                  | यशोधमपैदेव १८४.                         |
| 4 (1)               | <b>२</b> ४२.     | यजोत्रम्पी २४३.                         |
| <b>मु</b> डानन्द    | २१६.             | यगोहर १८७, १८६                          |
| मुरारि              | 3 3 E            | याकृत्र ताइस २४६.                       |
| मुशिदाबाद           | <b>१</b> 55.     | यादव वंश ३२=.                           |
| <b>मु</b> मलमान     | 90.              | यारिकिय २६६.                            |
| मुहम्मदपुर १८७,     | १≂६.             | यृथिदिम ३७, ३८, ४६, ४०, ४४.             |
|                     | , <b>4 £ x</b> , | ४६, ४८.                                 |
|                     | <b>9 § §</b> .   | यूनानी राजा ४२, ४३, ४४, ४४              |

### [ १३ ]

| थे जदेगदे          | २३१.      | <b>रु</b> दगुप्त | <b>१</b> ३४. |
|--------------------|-----------|------------------|--------------|
| येनकाङ चिङ्गताई    | १0×, १08. | रुद्रदाम ११२, १६ | ४,१६७, २००.  |
| येष्टमञ्जलि        | २१७.      | रुद्रदाम         | १४१, १६४.    |
| योहिया             | १४⊏.      | रुद्रदेव         | १४४.         |
| योहियापार          | १४८.      | रुद्रवर्ष        | <b>१</b> ३६. |
| यौधेय १३१, १३७,    | १४७, १४८, | रुदसिंह १६४, १६३ | =, १६६, २००, |
|                    | १४४, १४७. |                  | २०४, २०४.    |
| र                  |           | कदसेन २००, २०१   | •            |
| रंगपुर             | ₹€.       |                  | २०४; २०४.    |
| रक्तिका            | <b>v.</b> | रूपचन्द्र        | ३४६, २४७.    |
| र्गानीति∺िंह       | ૨૪૪.      | रूप्य            | १६           |
| रती                | ¥, ¥.     | र ह निद्ध रुद्धि | २३४.         |
| रक्षदेव            | २६०, २६१. | गोट जयष्टि       | २३४.         |
| रम्याकर            | २१६, २६६. | रोमक, रोमन       | २४, ३०, १३६, |
| र् <b>विगु</b> प्त | १८८.      |                  | १७२.         |
| राङ्गामाटी         | १८८.      | ল                | İ            |
| राजन्य             | १३२.      | लचग <b>णसेन</b>  | 18.          |
| राजस <b>ेप</b>     | <b>x.</b> | लवन उर्यादित्य   | २०४, २३२,    |
| राजबुत वा गाजुत    | 88, 800,  | ल <b>लिताक</b> र | २१६, २६६.    |
| •                  | २०१, १३३. | क्छियशाहि        | २४३.         |
| रामचन्द्र          | २४६.      | ला व्हिकी        | X 8.         |
| रामदत्त            | १३३.      | ला <b>होर</b>    | 389          |
| रामनगर             | १३४.      | लिख्य वा लिचा    | <b>x.</b>    |
| रामपुर             | ξγ.       | तिच्छुवि         | १४२, १४४.    |
| रात्रलिपडी         | १११, २३६. | लिच्छवि वंश      | <b>१</b>     |
| र।ष्ट्रकूट वंश     | २१०.      | <b>जि</b> सिय    | रद, ४७, ४८.  |

| लीडिया १२, २६, १८, ११२.             | वशिवीपुत्र श्रीयज्ञशातकर्षि २१४, |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| लीलावती २२६.                        | २२०, २२२, १२३.                   |
| सेलीह २१२.                          | वासवदत्ता १४.                    |
| लोहर वंश २४१, २४४, २५४.             | वासिष्क रव्य, ११६,१२२, १६४.      |
| लोहा या लौह ३.                      | वासुदेत ६६, १०४, १२०, १२१,       |
| लौह या लोहा १.                      | १२१, १२४, १०६.                   |
| ŧ                                   | वाह्लीह २४, ३४, ३७, ४४, ४८,      |
| -बक्कदेव <b>२४६.</b>                | Xu, 203, 208.                    |
| बच्च ४८, ७४, १०३, १०४.              | त्रिग्रहपाजदेव २३७.              |
| त्रचर्ण १२६.                        | विग्रहराज २५३.                   |
| इत्मदेवी १६४.                       | विजयगढ़ १४८.                     |
| धरङ्गल २०६.                         | विजयचन्द्र २३४, १६४.             |
| वरहुम ६, १७.                        | तिजयनगर २१३, २१६, २३०.           |
| वराहराम् १२७.                       | विजयमित्र १३१.                   |
| बहर्ग ७८८४, ८६, ११८.                | विनयबाहु २२६.                    |
| वत्तभी १८१, २०६.                    | विजयमेन २०२.                     |
| वष्टालसेन १६.                       | विदिवायशुर २१६, २२१.             |
| वमुभित्र ६६.                        | बिदिशा १३४.                      |
| वहमतिभित्र १३१,१३३.                 | विनयादित्य वा जयापी इ १४३.       |
| वायदेव १३१.                         | विमकदिकस वा विमकिषश १०४,         |
| वारहाक ११७.                         | २००, २४२.                        |
| दीशिष्ठपुत्र शिवशातकर्णि २१२.       | विरू १२६.                        |
| चाशिष्ठीपुत्र भीचन्द्रशाति २१३,     | विरूटक १२६.                      |
| २१४, २२०.                           | विशाखरेव १३१.                    |
| -वशिष्ठीपुत्र भोपुड्रमावि २२३, २१४, | विशासपतन १२७.                    |
| ***                                 | विश्वपास १३४.                    |

# [ १५ ]

| विश्वरूपसेन            | ₹0.                           | शस्त्राकाणीक   | ₹xx               |
|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| विश्वसिंह              | ₹0₹.                          | शतमान          | ¥. <sup>§</sup> . |
| विश्वसेन               | २०३, २०४.                     | श्रभ           | ११≖.              |
| विषमसिद्धि वा          | बुडजविष्णुवद्धेन              | शर्ववस्मी      | १८८.              |
|                        | २२७.                          | <b>হা</b> হা ক | १८६, १८७, १८६.    |
| विष्णुगुप्त वा चन      | द्वादित्य १८४,१८६.            | शहवाजगद्गी     | १२१               |
| विष्णुगोप              | १४४                           | शाकल वा श      | ागव ६६.           |
| विष्णुमित्र            | १३३, १३४.                     | शातकर्णि       | १६४, १६६, २१४,    |
| विष्णुवद्दंन           | २२8.                          |                | २१७.              |
| वीरदाम                 | २०१, २०२.                     | <b>খা</b> ৰ    | <b>१</b> ६२.      |
| वीरयश                  | <b>१३१</b> .                  | शाहमीर         | वश्रहे.           |
| वीरवस्मो               | २६१, २६२.                     | शाहिवाशा       | ही २४४.           |
| वीरबंधिया              | गिरबोधिक्त २२३.               | शाहि सिद्धि    | त ५४२.            |
| वीरसेन                 | १३३, १६२.                     | शाही राजवं     | श २४६, २६४.       |
| र हिता                 | १३६.                          | शिलादित्य      | १२७, १८८.         |
| <b>ब्रहस्पति</b> मित्र | ₹ <b>३</b> ⊻.                 | शिवदत्त        | १३१, १३३.         |
| वेत्रवती               | १३४.                          | शिवदास         | १४१.              |
| वै अवस                 | २६६, २६७.                     | शिवबोधि        | २२३.              |
| व्या <b>धराज</b>       | १४४.                          | शिशुचन्द्रः    | त १३३.            |
| <b>च्यः</b> घ्रसेन     | २०६, २१०                      | शेषरत          | १३३.              |
|                        | হা                            | शोदास ६        | ह, १००, १०१, १३३. |
| शक जाति                | રૂંબ, <b>હશ્વ, હશ્વ, ૧</b> ૨૬ | , शोख          | ₹¥.               |
|                        | , 164, 16x, 164               | 1 4 4          | २१.               |
| शकद्वीप                | 98, 9X                        |                | .3                |
| वक्सतान                | १०२, १०३                      | 1 .            | ₹₩ €.             |
| <b>बहु</b> रवर्मा      | *X1                           | 1 -            | ₹ <b>१</b> %.     |

# [ १६ ]

| अं कृष्ण सातकर्णि            | २२३.   | सङ्घ दाम               | २०१.        |
|------------------------------|--------|------------------------|-------------|
| श्रोगुप्त                    | १४२.   | मह्मित्र               | १३१.        |
| श्रोचन्द्र <b>गाति</b>       | २१४.   | सत्यदाम                | .335        |
| श्रीतुर्यंनान                | २४२.   | सत्यमि <b>त्र</b>      | १३१.        |
| श्रीदाम                      | २३८.   | सत्यसिं <b>इ</b>       | १६३, २०४.   |
| श्रीनोसंदवाहि गोस् <b>डम</b> | २२६.   | मदाःपुष्करिणी          | २६, १x१.    |
| भीपरम                        | २४६.   | सनबर                   | 8=.         |
| श्रीबोधि                     | २२३.   | सपलेन                  | २०१.        |
| श्रीमोगि <b>नी</b>           | २६६.   | सफतन सफ्नफ्            | •3€•        |
| श्रीनद।दिवगह                 | २३८.   | <b>न</b> कवर्षुतक      | २४०.        |
| श्रीए <b>ज</b>               | २१४.   | समत्रद                 | १४४.        |
| थीस्द                        | २१४.   | समुद                   | १२६.        |
| श्रीरदशानकर्षि               | ર₹૪.   | समुद्रगुप्त १३४,       | १३=, १४७,   |
| भीवद्वदेव                    | २४६.   | १४०, १४३,              | १४४, १४४,   |
| श्रीविषद                     | २३⊏.   | १४६, १४.               | १४८, १४६,   |
| श्रीशिव २१६,                 | , २६६. |                        | १६२, २०४.   |
| श्रीयादेवि मानश्री           | २४०.   | सय <b>थ</b>            | १२६.        |
| श्रीसत                       | ર્ગ્ટ. | सर्वेना <b>थ</b>       | १८१.        |
| श्रीमायन्तदेव २४६, २४७,      | 2X5.   | मर्व <b>यश</b>         | १२७.        |
| श्यंशुवर्मा                  | २६८.   | महत्त्रग्र <b>पा</b> त | २४०, २४१.   |
| <b>শ্ৰ</b> ম                 | १६६.   | सहच्चणवर्मा            | २६१, २६२.   |
| श्बेन                        | २३१.   | सस                     | £x.         |
| स                            |        | माँची                  | १३०.        |
| मं <b>चो</b> म               | १=१.   | साकेत                  | ξ <b>χ.</b> |
| स <b>ग्राम</b>               | २४४.   | सागर                   | २३४.        |
| संसारचन्द्र                  | २४७.   | साबाथ्त                | Ę¥.         |

#### [ १७ ]

| सामन्तदेव      | २४६, २४४.         | सुस्सल २४४.                    |
|----------------|-------------------|--------------------------------|
| साहसमञ्ज       | ₹₹.               | मूर्य ११४.                     |
| सिंहल          | २२४.              | सूर्यामित्र १३१, १३४.          |
| सिंहहेन        | ₹०४.              | सेइगाचारी १०१.                 |
| सिकंदर १०,     | , ११, २=, ३०, ४४, | सेन या मेगा १२७.               |
|                | xx, ξx, १४ì.      | सेस्ट पिटसंत्रमें या बेनिनदेड  |
| सिग्लोस        | क≖, ३६.           | ₹¥₹. ₹==                       |
| सिङ्गारचन्द्र  | २४६.              | सैविन्य १४१                    |
| सिक्तिस्तान (  | सीस्तान ?) २२४,   | सैतनीय २३१, २३२, २३३,          |
| _              | १२७, २३३.         | २३४, २३६, २३७, २३६             |
| सित            | १२७, २३१.         | सोगडियाना ७४, १०३.             |
| सिन्धु         | ६, २६, ६६.        | सान ६४.                        |
| सिन्धुदेश      | ₹४.               | भीनपत <b>१४</b> ⊏              |
| मिम्धु सौत्रीर | ~ ',              | मोपाग २१७.                     |
| सिल्यू हम      | ३२, ३३, ४४, ४१.   | मं मेरवर २४१                   |
| सिवलकुर        | २१६, २२१.         | मोमेश्वर देव २२=               |
| सीरिया         | ३३                | ोगष्ट्र १४६, १४७, १६३, १७०.    |
| सीसक या सं     | ोसा ३             | .७६, १८२, १६६, २००, २०२,       |
| मुईविदार       | <b>११</b> १.      | २०४ २०४.                       |
| सुङ्ग          | ६६, १३४.          | सहस्यकुमार विशास्त्र १२७,      |
| मुगन्थारानी    | २४४.              | हरनःकुमार विशाख महासेन ११८     |
| <b>भुभृ</b> ति | ३ २.              | स्त्रन्दगुप्त १४७, १८०, १८१,   |
| सुराट          | ₹0 %.             | १८२, १८३, ४०८, २०६, २३१        |
| सुगष्ट         | <b>१८</b> ६.      | <sup>,देटर</sup> २६, ११०, ११४. |
| सुत्रण ४, ६,   | ७, ६, ६, १४, १८.  | न्नत ४७                        |
| सुत्रीर चन्द्र | २४७.              | व्यतेग या हुटेगस = ६, ६३       |
|                |                   |                                |

## [ १= ]

| स्पलगदम                    | <b>50, 5</b> ₹, ∫           | <b>दा</b> खामानिषीय | रह, ७४                   |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| स्पत्तपतिदेव               | ₹84.                        | हा ग <b>हु</b> गा   | २३१.                     |
| स्पन्नहोर                  | 50, 5t                      | हिंगन्              | १०३                      |
| स्वार्टी                   | ₹.                          | <b>हिन्दृ</b> कुश   | १०४.                     |
| स्पालिरिष                  | ۵۲, ۵۲,                     | हिन्दू शादी वंश     | २४४.                     |
| स्वामिदत्त                 | १४४                         | हिपुत्रर            | ν¤.                      |
| स्वःमी जीवदाम              | २०३, २०४                    | िवृ                 | ₹¥.                      |
| _                          | •                           | हिमालय              | ε.                       |
| ŧ                          |                             | <b>हिर</b> कोड      | १०१.                     |
| इगान ६६, १००,              | १०१, १३३.                   | हिंग्एय कुल         | ∍३६.                     |
| दगामाव ६६, १००,            | १०१, १३३.                   | हुत्मनद             | १२७.                     |
| इन                         | १०३, २३१.                   | हुविषत १८, ६६,      | २०४, ११६,                |
| हरमिस                      | <b>≖</b> ξ.                 | ११७. ११६, १२४,      |                          |
| इग्ग्रिप                   | १८८.                        | हुण १७२, १८०,       | रदर, २०६,                |
| इरिश्चन्द्रदेन             | २६४.                        | २३१, २३२,           | २३३, २३४.                |
| इग् चे ग्                  | १३४.                        | देफाइस्टम           | <b>ದ</b> ದ, <b>ફ</b> ફે. |
| हरीचम्द                    | २४६.                        | हेर्य               | १०१.                     |
| <b>ह प</b>                 | <b>₹ ½ ½ ½</b>              | हेरमय ४६,४८,७२      | , <b>१०६, १०७.</b>       |
| हर्षदेत्र                  | ₹₹४.                        | हेजिक्केर ४८, ४१, ४ |                          |
| <b>ह</b> षेत्र <b>है</b> न | <b>481.</b>                 | हेलिय ग.वालस        | ११४.                     |
| इस्ति वर्मा                | txx.                        | <b>हे</b> जिनुदोर   | Ę٥                       |
| इस्ती                      | ₹ <b>=</b> ₹, ₹ <b>=</b> €. | <b>है</b> ड्यिन     | ३१.                      |
| इं।ईपानिया                 | <b>ξ</b> χ.                 | होशियार पूर         | १३८.                     |

#### सूचना

इन चित्रों में सिक्कों के साथ जो अंक दिए गए हैं, वे बँगला हैं। अतः पाठकों के सुभीते के लिये हम नीचे उन बँगला अंकों के हिन्दी रूप दे देते हैं—

| ۶۹         | ٥٩  | ۶۶           |
|------------|-----|--------------|
| <b>२</b> २ | ৬\$ | ;=१o         |
| ૭ ફ        | ٩پ  | >>११         |
| 88         | b   | <b>३२१</b> २ |





- (१) वरह्नत को स्तूप वेष्टनो पर का चिता।
- (२) बुद्ध-गयाकी वेष्टनी पर का स्ति।



#### (२) सबसे पुराने सिक्के —पुराण श्रीर कार्षापण।











## (३) प्राचीन भारतके विटेशी सिक्ते।

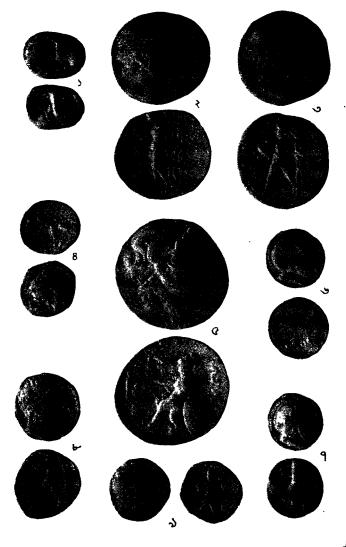

7



# (४) यूनानी राजाश्री के सिक्के।

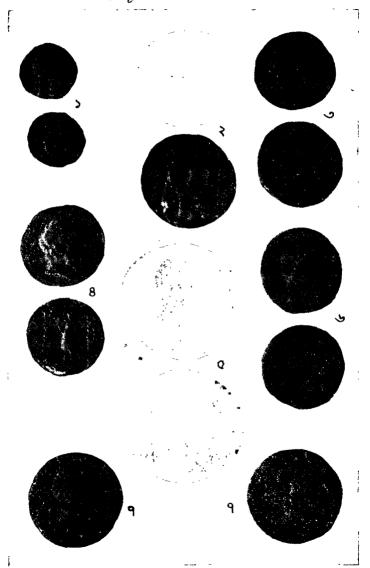

# (५) यूनानी राजाग्रों के सिक्के।

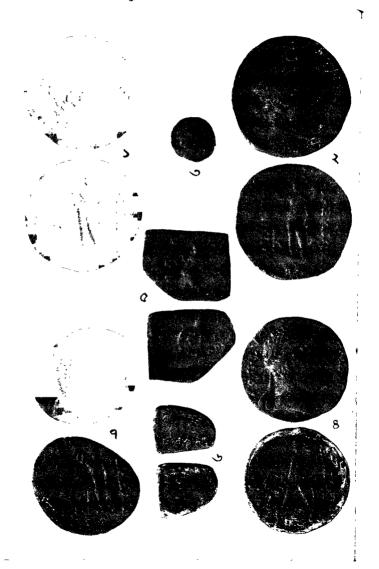

# (६) यूनानी राजाओं के मिक्को



## (७) युनानी और ग्रक राजाओं के सिकते।



(८) शक जातीय श्रीर कुषण वंशीय राजाश्रों के सिके।

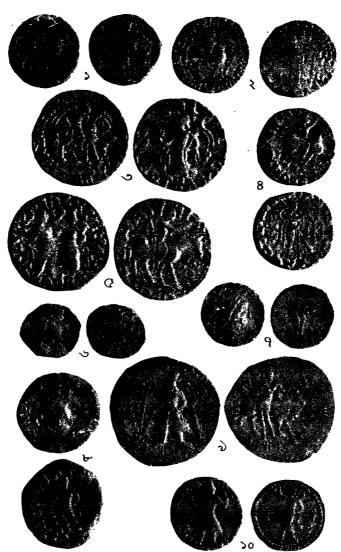

1

(८) कुषण वंशीय राजाश्चों के सिक्के।

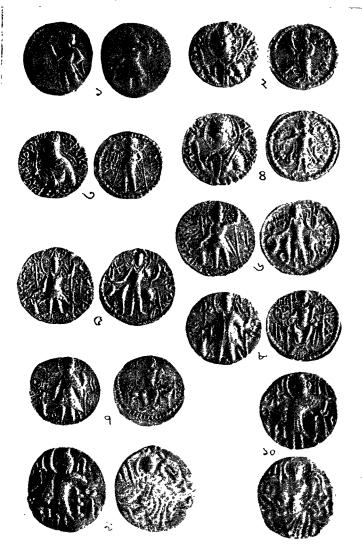



#### (१०) जानपदों और गणों के सिके।



## (११) जानपदों श्रौर गणों के सिक्के।



ç....

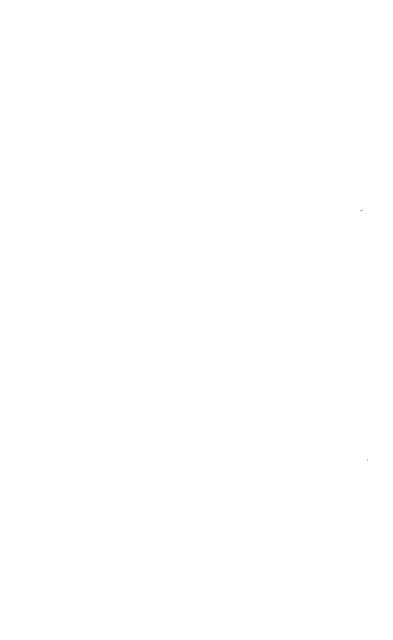

(१२) गुप्त वंशीय सम्बाटों के सिक्के।

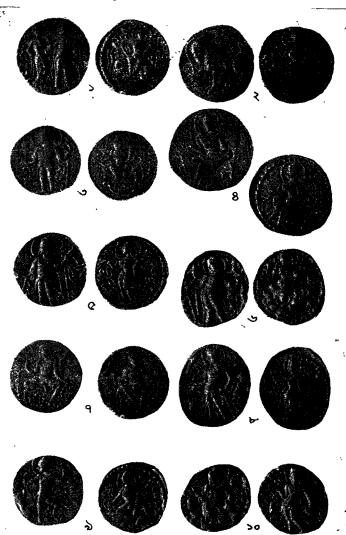



(१३) गुप्तवंशीय सम्बाटीं के सिक्के।

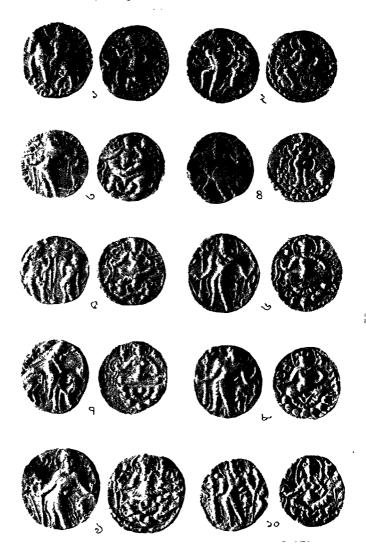

(१४) गुप्त सम्बाटों के सिकों के अनुकरण।

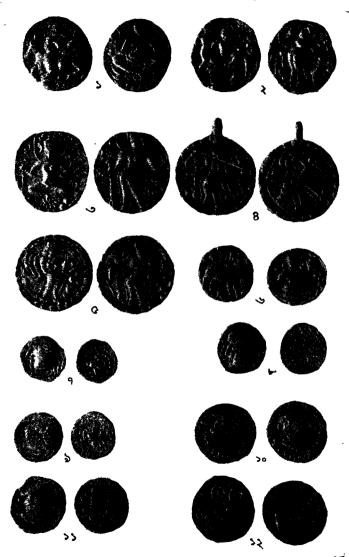



# (१५) सौराष्ट्र और दक्तिणापय के सिक्ते।

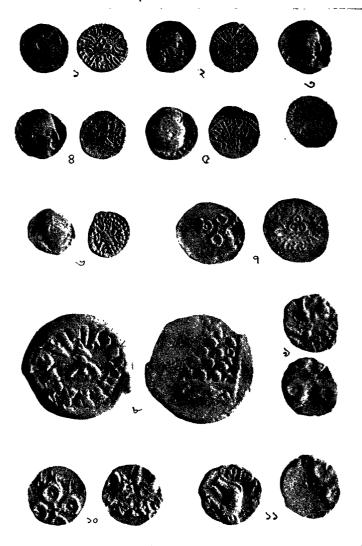

#### (१६) दचिणापय श्रीर इंगःराजाश्रों के सिक्ते।



(१७) सैसनीय मिक्कों के अनुकरण।



(१८) सिंइल श्रीर उत्तर-पश्चिम सीमांत के मध्य युग के सिक्ते।



(१८) काश्मीर, कांगड़ा, प्रतीहार, चेदी, चालुका, गाइड़वाल, चंदेल श्रीर चेजाभुक्ति राजाश्चों के सिक्षे।

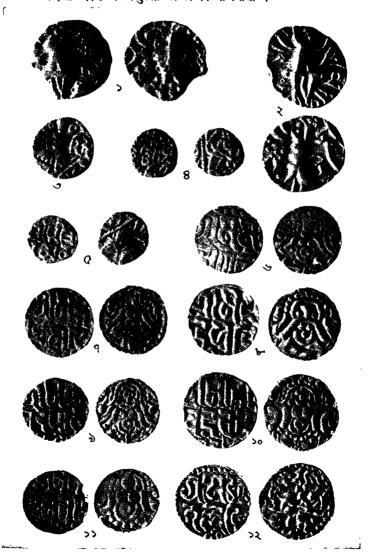

(२०) नेपाल और अराकान के सिके।

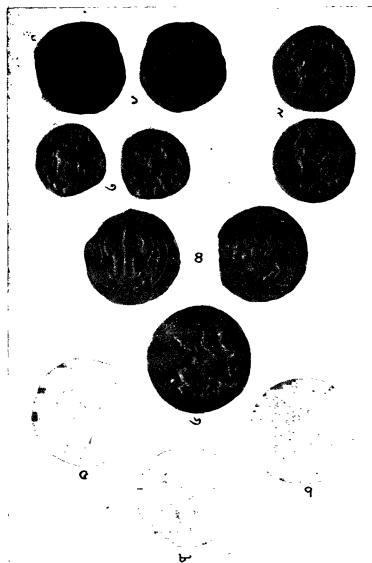



N.S.

# Central Archaeological Library, NEW DELHI. 14802 Call No. 737.470954/Ban/Var. Author— Varma, R.C Title— Prachin Mudra. Borrower No. Date of Issue Date of Return

"A book that is shut is but a block"

ARCHAEOLOGICA

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

NEW DELHI.

Please help us to keep the book